## महाराष्ट्र-जीवन-प्रभात

वंगभापा के प्रसिद्ध लेखक मिस्टर त्रार० सी० दत्त-लिखित वँगला-पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद

> BVCL 05791 891.443 D95M(H) अनुवादक श्रीरुद्रनारायगा

प्रकाशक इंडियन प्रेस, प्रयाग

१९१३

मधम संस्करण

सर्वाधिकार रचित

[ मूल्य ॥ 5)

# Printed and Published by Apurva Krishna Bose at the Indian Press, Allahabad.

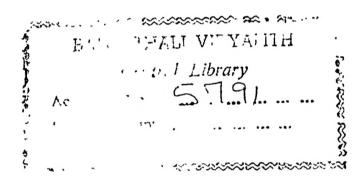

# महाराष्ट्र-जीवन-प्रसात

#### पहला परिच्छेद

र्भेंसा की वारहवीं शताव्दी के अन्त में मुहम्मद गोरी ने आर्थ्यावर्त को विजय कर लिया था श्रीर ऐसे विपुत श्रीर समृद्धिशाली राज्य की पाकरभी मुसलमान लोग सिर्फ़ १०० वर्षतक शान्त रह सके। उन्होंने विनध्याचल श्रीर नर्म्मदा जैसी विशाल दीवाल श्रौर खाई के पार करने का कभी सहसा प्रयत नहीं किया। यही कारण है कि दिवाण भारत उनके हस्तगत होने से वचा रहा । परन्तु तेरहवीं शताव्दी के शेप भाग में दिसी का युवराज श्रलाउद्दीन ख़िलजी श्राठ हज़ार फ़ौज साथ लेकर एक-वारगी हिन्दू राजधानी देवगढ़ पर ट्रट पड़ा। यद्यपि देवगढ़ के राजपुत्र ने वड़ी भारी लड़ाई की, परन्तु उसे हार माननीपड़ी। हिन्दुर्श्रों को उसे वहुत धनदौलत श्रीर इलिचपुर का इलाका नज़र में देकर सुलह करनी पड़ी। श्रलाउद्दीन जव दिल्ली का वादशाह हुआ तव उसके प्रधान सेनापति मलिक काफूर ने तीन वार दक्तिए के प्रदेशों पर आक्रमण करके नर्मादा के तट से लेकर कुमारिका श्रंतरीप तक सव देशों को तहस नहस कर दिया। देवगढ़ प्रभृति दाित्तिणात्य हिन्दू राज्य ने दिह्मी के मुसलमान वादशाह की श्रधीनता स्वीकार कर ली।

चौदहवीं शताब्दी में जब मुहम्मद तुगुलक दिल्ली के तुल पर वैठा तव उसने देवगढ़ का नाम वदल कर दोलतावाद रक्खा, श्रीर दिल्ली के रहनेवालों की हुक्म दिया कि वह तुरंत "दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाकर वस जायँ।" परन्तु इस श्रनिवार्य श्राहा का विरोध प्रजागग ने एक स्वर से किया। यद्यपि दौलतावाद आवाद न हुआ परन्तु दिल्ली उजड़ गई और हिन्दुओं का वैमनस्य मुसलमानों के प्रति बढ़ता ही गया। इसलिए हिन्दुओं ने विजयनगर नामक एक नवीन राजधानी वनाकर पक विशाल साम्राज्य का संस्करणिकया। उधर जुसलमानों ने भी दिल्ली से अलग दौलताबाद की स्वतंत्र कर लिया। समय श्राने पर दिच्चण में विजयनगर श्रीर दौलतावाद प्रधान राज्य चन गये। प्रायः तीन सौ वर्ष तक दिल्ली के वादशाहों ने द्तिए के देशों की हस्तगत करने का कोई विशेष उद्योग नहीं किया। किन्तु, इस विपद् से वचते हुये भी दक्षिण में हिन्द्राज्य निरापद नहीं था, क्योंकि हिन्दु श्रीं ने श्रपने घर के भीतर दौलताबाद जैसे मुसलमान राज्य की खान दिया था। उस समय विजयी मुसलमान जाति के समज्ञ हिन्दुक्रों का जातीय जीवन ज्ञीए और अवनतिशील था। यस इन्हीं कारणों से एक दूसरे में अनवन थी। समय के हेरफेर से दौलताबाद क विशाल राज्य कई खरडों में विभक्त हो गया और उस एक के स्थान पर विजयपुर, गोलकुएडा श्रीर श्रहमदनगर नामक तीन मुसलमानी राज्य स्थापित हो गये। श्रतः मुसलमान राजगर एकत्र हो गये श्रौर सन् १५६४ ई० में तिलीकोट की लड़ाई में विजयनगर के हिन्दूसैन्य की परास्त कर दिया। इस प्रकाः विजयनगर का हिन्दूराज्य अथवा भारतवर्ष की हिन्दू-स्वा-धीनता विलुप्त हो गई तथा विजयपुर गोलकुराडा और अहमद-

नगर के तानों मुसलमानी राज्य वड़े प्रवल और प्रभावशाली हो गये। सन् १५८० ई० में श्रकवरशाह ने भी सारे द्विण देश को दिल्ली के श्रयोन करना चाहा जिसका परिणाम यह ृश्रा कि उसके जीवन काल ही में सारा ख़ानदेश और कुछ श्रहमदनगर का श्रंश दिल्ली की सेना के श्रधिकार में श्रागया। श्रकवर के पोते शाहजहाँ वादशाह ने सन् १६३६ ई० के निकट शेप श्रहमदनगर का श्रंश भी श्रपने श्रधिकार में कर लिया। बस, जिस समय का वृत्तांत्त हम लिखने वैठे हैं, उस समय दिल्ला देश में केवल विजयपुर श्रीर गोलकुराडा यही दे। स्वा-धीन श्रीर पराक्रमी मुसलमानी रियासतं थीं।

इस सारे राज्यविष्ठव के समय देशियों श्रर्थात् महाराष्ट्रियों की श्रवसा कैसी थी ? उसका जानना हमारे देशवासियों के निकट श्रत्यावश्यक है। मुसलमानी राज्य के श्रधीन रहते हुये भी हिन्दुओं की दशा नितान्त मन्द नहीं थी, किन्तु मुसल-मानों का राज्यशासन तथा प्रवन्ध श्रधिकांश में महाराष्ट्रही बुद्धि-वल पर निर्मर था । प्रत्येक सरकार कई परगर्नी में विभक्त थी । इन सारीसरकारों स्रोर परगनों परशायद ही कभी कोई मुसलमान कर्म्मचारी नियुक्त होता था। श्रधिकांश महा-राष्ट्र ही कर्माचारी लगान वसूल करके सरकारी रुपया ख़ज़ाने में जमा किया करते थे। महाराष्ट्र देश में पर्वतों की अधिकता होने के कारण उनपर बने हुए किलों की संख्या भी श्रधिक है। यद्यपि उन दुर्गों के मालिक मुसलमान थे तथापि मुसलमान श्रधिकारी लोग उन तमाम किलों की महाराष्ट्रों के श्राधिपत्य में करने से ज़रा भी नहीं भिभकते थे। यही कारए है कि, महा-राष्ट्र किलेदार बहुधा जागीरदार हुआ करते थे और उसी जागीर की आमदनी से किलों और सैन्य का खर्च चलाते थे।

इस प्रकार राज-दरबार में अनेक हिन्दूगण मनसवदारी वगैरह पदों पर नियोजित थे और उनमें से कोई सा, कोई दाे सा, पाँच सा, हज़ार अथवा इससे भी अधिक सवारों की लड़ाई के समय हाज़िर कराने के उत्तरदाता थे। इन अश्वारोही सैन्य के वेतन व आवश्यकीय व्यय के लिए भी वह एक एक जागीर के स्वामी थे।

विजयपुरके सुलतानके अधीन चन्द्ररावमोर १२ हज़ार पैदल फ़ौज का सेनापति था। सुलतान के श्रादेशानुसार चन्द्ररावसोर ने नीरा और वर्णा नदी के वीचवाले सब देशों को विजय किया था। अतः सुलतान ने प्रसन्न होकर वह देश उसे नामसात्र के कर पर जागीर की सूरत में दे दिया। इस प्रकार चन्द्ररावमोर की सन्तान ने उसपर सात पीड़ी तक राज्य किया श्रीर उन्हें लोग राजा के खरूप में समक्षते थे। वास्तव में वह खच्छन्दराजा थे भी। कुछ दिनों के वाद यह देश "निवालकर" वंश के प्रधान वंशज रावनायक के अधीन हो गया और उन्होंने उसपर देशमुख की उपाधि से राज किया । इसी प्रकार मलावार देश में घाटगीवंश, मुश्वरदेश में मनयवंश, चसी और मुघोलदेश में घरपुरीवंश का राज्य था श्रीर यह सव पुरुषानुक्रम से विजयपुराधीश सुलतान के कार्य्यसाधन में तत्पर रहा करते थे शौर कभी कभी शापस में भी घोर संग्राम कर वैठते थे। जातीय विरोध की भाँति और कोई भी विरोध नहीं है। झुतराम् पर्वत-संकुल कोकण व महाराष्ट्र प्रदेश के प्रत्येक खानों में आतमरोध को ज्वाला अधक रही थी। बहुत रुधिर अवाह होने पर भी उनके लिए कुलच्चण नहीं किन्तु सुलच्चण ही था, क्योंकि जिस तरह चलने फिरने से हमारा शरीर कठिन और दढ़ हो जाता है उसी प्रकार सर्वदा कार्य और उपद्रवों के द्वारा जातीय वल

श्रीर जातीय जीवन रिचत श्रीर परिषुष्ट होता है उसी प्रकार महा-राष्ट्रीं की जीवन-उपा की प्रथम रिक्तमाच्छटा ने महाराज शिवा जी के श्रागमन होने के कुछ पूर्व ही भारतवर्ष के श्राकाश की रंजित कर दिया था।

श्रहमदनगर के सुलतान के श्रधीन यादवराव श्रीर भोंसला नामक महाराष्ट्रवंश के दो प्रधान नायक थे। सिन्धु चीर के यादवराव के समान पराक्रमी समस्त महाराष्ट्र देश में श्रीर कोई नहीं था। यदि स्दमविवेचना की जाय तो यादवराव देवगढ़ के प्राचीन राजधराने का वंशज ठहरता है। यद्यपि भोंसलावंश यादव राव की भाँति उन्नत नहीं था तथापि उसकी गणना एक प्रधान श्रीर चमताशाली वंश में थी। इस स्थान पर यह प्रकट कर देना श्रनावश्यक नहीं प्रतीत होता कि, यादवराव के घराने में शिंवाजी की माता उत्पन्न हुई थीं श्रीर भोंसला राजपरिवार से शिंवाजी के पिता थे।

### दूसरा परिच्छेद

### रघुनाथ जी हवलदार

कि कि कि वहां में वर्णकाल के समय प्रकृति की दशा वहीं भयानक हो जाती है, सन् १६६३ ई० में एक दिन संध्या समय घनघोर घटा छा गई। कि एक दिन संध्या समय घनघोर घटा छा गई। यद्यपि अभी स्र्य्यदेव अस्ताचल के निकट भी नहीं पहुँचे थे तथापि काले काले वादलों के दलों से सारा आकाशमण्डल घोरतम अधेरे से छा गया और हाथ को हाथ नहीं स्कृता था। आस पास के पहाड़ और जङ्गल भादों की अधियारी का हश्य दिखा रहे थे। सारे मैदान, नदी, वन, पर्वत और तराइयों में महा अन्धकार छाया हुआ था। आकाश और भूमि सब के सब निस्तब्ध और शब्दशून्य थे, परन्तु किर भी पर्वत से वहती हुई छोटी छोटी नदियाँ कहीं तो चाँदों के गुच्छों के समान दीख पड़ती थीं और कहीं अन्धकार में लीन होकर केवल शब्दमात्र से अपना परिचय दे रहीं थीं।

उसी पर्वत के ऊपर वाले मार्ग से केवल एक सवार श्रपने, घोड़े को वेग से चलाये हुए जा रहा था। घोड़े का सारा वदन पसीने से तर वतर हो रहा था। सवार का वदन भी धूल श्रौर कीचड़ से परिपूर्ण था श्रौर देखने से मालूम होता था कि वह श्रवश्य कहीं दूर से श्रा रहा है। उसके दाहिने हाथ में वर्छा, कमर में तलवार, वायें हाथ में वस्तम श्रौर घोड़े की लगाम थी, पीठपर ढाल पड़ी हुई थी श्रौर शिर से पैर तक ज़िरहवस्तर में

डूवा हुआ था। चूँकि शिर पर उसके लालरंग की गोली पगड़ी वँधी हुई थी। इससे यह भलीप्रकार प्रकट होता था कि वह कोई महाराष्ट्रीय योद्धा है। श्रवस्था उसकी श्रभी १८ वर्ष से श्रिधक नहीं मालूम होती, श्रीर शरीर का गठन भी वड़ा दढ़ं है। ललाट ऊँचा, दोनों नेत्र ज्योतिःपूर्ण, सुख-मराडल वड़ा ही गम्भीर श्रौर भावपूर्ण था। परन्तु श्रम से विह्नल होकर घोड़े से नीचे कूद पड़ा, लगाम वृत्त पर फॅंक दी, वर्छी पेड़ की शाखा में टेंक दी श्रौर हाथ से माथे का पसीना पोछ श्रपने काले काले वालों को उन्नत ललाट के पीछे डाल थोड़ी देर तक आकारा की श्रोर देखने लगा। श्राकाश की दशा वड़ी भयानक हो उठी थी श्रौर यह भली प्रकार विदित हो रहा था कि श्रभी कोई बड़ी भारी श्राँधी श्रायेगी। मन्द मन्द वायु का चलना श्रारम्भ हुआ, अनन्तर पर्वत और वृत्त लताओं से गम्भीर शब्द होने लगा। रह रह कर सेघों की गर्जना भी खुनाई देने लगी श्रीर हटात् युवक के सुखे होटों पर दो एक वूँद वर्षा का जल भी पड़ गया। श्रव कहीं जाने का समय नहीं है। जब तक श्राकाश अच्छी तरह निर्मल नहीं जाय, तव तक कहीं टहरनाही उचित है। परन्तु युवक को इसके विचारने का अवसर नहीं था। युवक जिस प्रमु के यहाँ काम करता है वह विलम्ब अथवा श्रापत्ति का वहाना नहीं सुनता श्रौर यही कारण है कि युवक को भी श्रापत्ति श्रौर विलम्ब करने का श्रभ्यास नहीं है। श्रथच तुरन्त ही वह फलाँग मार घोड़े पर जा वैठा फिर थोड़ी देर श्राकाश को देख तीर के समान घोड़े को दौड़ाना प्रारम्भ कर दिया। चलते समय उसके शस्त्रों की अनकार से ऐसा प्रतीत होता था कि सानो वह सोते हुए पर्वत-प्रदेश को अपनी प्रति-ध्वनि से जगाना चाहता है।

थोड़े ही समय के वाद वायु का बेग वढ़ गया। आकाश की एक ओर से दूसरी ओर तक विद्यु हता कोंदने लगी। मेघों के गर्जन से पर्वत-समूह तरजने लगे। हठात् वायु का बेग प्रचएड हो उठा, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो पर्वत-समूल उखड़ जायँगे। वायु के चलने के कारण पर्वत के जङ्गलों में भयानक शब्द होने लगे। भर्ना काप्रपात भीष्मरूप से उफना पड़ा। निद्यों में कर्ण-भेदी गुँजार से जलतरङ्ग वढ़ने लगी। च्ल-च्ल्ला में विज्ञली के चमकने से वहुत दूर तक खा-भाविक घोर विभव दिखाई देने लगा और वीच वीच में वादलों का गर्जन जगत् को कम्पित और खलवलाने लगा। वर्षा के रौद्र रूप धारण करने के कारण करने और निद्यों का जल उमड़ पड़ा।

श्रशारोही इन श्रापदाश्रों को तृण के समान समकता हुआ श्राणे वढ़ने लगा, परन्तु कभी कभी ऐसा मालूम होता था कि घोड़ा श्रोर सवार वायु के वेग से श्रभी पर्वत से नीचे गिरा चाहते हैं। श्रकस्मात् वायुपीड़ित एक वृत्त की शाखा से श्रशारोही टकरा गया। पगड़ी उसकी छिन्न भिन्न हो गई श्रीर उसके शिर से दो एक वृ्द् रुधिर भी टपक पड़ा, तथापि श्रश्वारोही जिस कार्य्य का ब्रती था उसकी श्रपेत्ता यह दुःख साध्यथा। इस कारण युवक को मुहुर्तमात्र भी विश्राम लेने का श्रवकाश न मिला श्रीर वह सतर्कता के साथ श्राणे वढ़ता चला गया। दो तीन घड़ी स्सलाधार वृष्टि होने केपश्चात् श्रीरे शीरे श्राकाश मेघाविश्वन होने लगा श्रीर तत्काल ही वर्षा थम गई। सुतराम् युवक की दृष्टि श्रस्ताचल चूड़ावलम्बी सूर्य्य के प्रकाश से उन पर्वतों श्रीर नवस्नात वृत्त समूहों की चमत्कारित शोभा पर पड़ गई। युवक दुर्ग के पास पहुँच, एक वार श्रपने घोड़े

को रोका श्रौर श्रपने सुन्दर मुखमएडल पर विखरे हुए वार्लो को हटा कर नीचे की श्रोर देखने लगा, जहाँ तक वह श्रपनी निगाह उठाकर देख सकता है वह सभी स्थान श्रसंख्य पर्वत-सालाओं से आच्छादित है। उन पर्वत-शिखर के नवस्नात बुन अपनी शोभा और ही चमका रहे हैं। वीच वीच में करने शत-गुने वढ़ कर माना एक एक शृंग पर नृत्य कर रहे हैं। सूर्य्यदेवकी किरणों से उनकी शोभा और भी अधिक वढ़ गई है। पर्वत-शिखरों पर सूर्य्य की किरणों ने अनेक रक्त धारण कर लिया है । स्यान स्थान पर इन्द्रधनुष का दृश्य है । वड़े वड़े इन्द्रधनुषनाना प्रकार के रङ्गों से रिजत हो लाल पीले ही रहे हैं। मेघों में अब थीरता नहीं। पवनदेव के ताड़ना से विह्नल हो गले जा रहे हैं। परन्तु यह प्रकृति की सारी शोभा युवक की केवल चात्रगण सुग्ध करने में समर्थ हुई। युवक ने सूर्य्य की श्रोर देख फिर दुर्ग का रास्ता लिया और थोड़ी देर में किले के पास पहुँच श्रपना परिचय दे दुर्ग में प्रवेश किया । उसी समय सूर्य्य श्रस्त हो गया श्रोर भनभनाटे के साथ किले का दरवाज़ा वंद कर लिया गया।

द्वारपालों ने जब द्वार वंद कर लिया तव युवक की सम्बोधन करके वे कहने लगे, "यदि आप चलमात्रभी विलम्ब करके आते तो आज की रात केट के वाहरही वितानी पड़ती।"

युवक ने कहा, भला हुआ कि एक मुहर्त का भी विलम्ब नहीं हुआ। क्योंकि मैंने चलते समय अपने प्रभु से ऐसी ही प्रतिशा की थी। भवानी की असीम हुपा है। अब चल कर मैं किले दार के पास अपने प्रभु की आशा सुनाता हूँ।

्र द्वाररत्नक ने कहा, किलेदार भी आपही की प्रतीत्ना कर रहे हैं। युवक उसी समय क़िलेदार के मकान को चलखड़ा हुआ और वहाँ पहुँच कर अभिवादन कर अपने फेंट की खोला, और कई एक पत्नों को निकाल क़िलेदार के हवाले किया। क़िलेदार मौलीजाति का शिवाजी का एक विश्वस्त योद्धा था। वह भी समाचार पाने की उत्करहा में ही था। यही कारण है कि वह दूत की परवान करके तुरन्त ही पत्नों के पढ़ने में निमग्न होगया।

पत्रों के पढ़ने से दिल्ली के वादशाह के साथ युद्ध का प्रारम्भ होना, युवक की आधुनिक श्रवस्था, किन किन उपयोगों से किलेदार शिवाजी को सहायता पहुँचा सकता है, श्रोर श्रन्यान्य विषयों के प्रति उनका क्या क्या परामर्श है—ये सव वातें उन।पत्रों के पढ़ने से प्रकट हो गईं। फिर किलेदार ने पत्रवाहक की श्रोर देखा, किवह एक श्रद्धारह वर्ष का नौयुवक वालक के समान सरल श्रोर उदार है। श्रभी उसके श्रभ्र मुखमगडल पर श्रू घरवाले वाल लटक रहे हैं, परन्तु शरीर उसका दृढ़ श्रीर सुडोल है। ललाट श्रोर वच्च चौड़े हैं। किलेदार एकवार ही चिकत हो गया श्रीर पत्र की श्रोर देखकर एकवारगी युवा की श्रोर ममभेदी तीदण नयनों से निहार कर उसने कहा, "हवलदार, तुम्हारा नाम रघुनाथ जी है ? श्रौर तुम राजपूत हो न ?"

रघुनाथ जी ने विनीत भाव से सिर भुका कर कहा— "हाँ"।

किलेदार-तुम श्राकृति श्रीर श्रायु में तो वालक केसमान हो, किन्तु कार्य्यत्तेत्र मेंतो वड़े दत्त प्रतीत होते हो। रघुनाथ जी—यल और चेष्टामात्र तो मनुष्य के अधीन है परन्तु उसका प्रतिफल जय या पराजय तो दुर्गा के आधीन है।

क़िलेदार—तुम सिंहगढ़ से यहाँ (तारण दुर्ग में) इतने शीव्र कैसे पहुँच गये ?

रघुनाथ जी—"प्रभु केसमच मेंने ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी।" किलेदार इस उत्तर की सुनकर वड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा यह कहना सत्य है। तुम्हारे आकार से ही ज्ञात है कि तुम दढ़ हो। फिर किलेदार ने सिंहगढ़ और पूना की समस्त अवस्था और महाराष्ट्रों तथा मुग़ल सैन्य का विवरण एक एक करके पूछा। रघुनाथ जी जहाँ तक जानते थे उत्तर देते गये।

क़िलेदार ने फिर कहा—"कल प्रातःकाल ही मेरे पास श्रा जाना, में पतादि लिख रक्खूँगा श्रीर शिवाजी से मेरा नाम लेकर कहना कि श्रापने जिस तरुण हवलदार को इस कठिन कार्य्य में नियत किया है वह हवलदारी के काम में वड़ा दक्त है।" इन प्रशंसा के वाक्यों को सुनकर रघुनाथजी ने मस्तक नवा कृतज्ञता को स्वीकार किया।

रघुनाथजी विदा होकर चले गये। किलेदार की इस प्रकार से परीचा करने का तात्पर्थ्य यह था कि वह महाराज शिवाजी को श्रित गूढ़ राजकीय संवाद श्रीर कुछ गुप्त मंत्रणा भेजने वाला था, जिसका कि पत्रद्वारा प्रकाश करना नीतिविरुद्ध था। यही कारण है कि उसने रघुनाथ जी को इस क़दर ठोक वजा लिया कि कहीं वह धन-वल श्रथवा छुल-कपट के वश होकर शत्रु के हाथ में म पड़ जाय। परन्तु श्रानन्द की बात है कि शिवाजी का दूत इन वातों में पक्का निकला। रघुनाथ के श्राँख श्रोट होते ही क़िलेदार ने हँसकर श्राप ही श्राप कहा, "महाराज शिवाजी इस विषय में श्रसाधारण पंडित हैं। क्योंकि उन्होंने जैसा कार्य्य किया था उसी के उपयुक्त मनुष्य भेजा।"

#### तीसरा परिच्छेद्

#### सरय्वाला

्रिटिटिटिटिलें से विदा लेकर रघुनाथ भवानी देवी के मिन्दर की श्रोर चले। शिवाजी ने जब इस हुर्ग के जब किया था तब उसके थोड़े ही दिनों वाद किटिटिटिट उसमें एक देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी श्रोर श्रम्बर देश के एक कुलीन ब्राह्मण को बुलाकर देवी-सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। यही कारण है कि युद्ध के दिनों में विना देवी की पूजा दिये हुए शिवाजी कोई कार्य श्रारम्भ नहीं करते थे।

रघुनाथ जवानी की उमंगों से परिपूर्ण हो, ज्ञानन्द के साथ अपने रूप्णकेशों को सुधारते हुए ज्ञा रहाथा और साथ ही युद्ध काएक भावपूर्ण गीत भी गाता जाता था। ज्यों ही वह मंदिर के पास पहुँचा कि अचानक उसकी दृष्टि मन्दिर की निकटवर्ती छत पर पड़ गई। सूर्य्य भगवान अस्ताचल पार कर चुके थे परन्तु पश्चिम दिशा के आकाशमण्डल में अभी आपकी आभा भिलमिला रही थी। पत्तीगण अपने वसेरे हूँ ह रहे थे। रघुनाथ भी आज वहुत ही थक गया था इसीलिए वह उस छत की और देखता हुआ पास के एक चवृतरे पर वैठ गया।

ज़रा और अँधेरा हो जाने पर उस उद्यान में पुष्पविनिन्दित एक वालिका आकर खड़ी हो गई। रघुनाथ उसकी देख विस्मित हो गया। यहाँ तो श्रोर कोई नहीं है। हो न हो यह वालिका इन्द्रलोक से श्रागई है। परन्तु यह राजपृत-कन्या माल्म होती है। यहुत दिनों के वाद स्वेदेशीया रमणी को देखकर रघुनाथ का हदय वित्रयों उछलने लगा। इच्छा तो हुई कि पास से जाकर राजकन्या का परिचय लें किन्तु रघुनाथ ने श्रपनी इस लालसा का दमन कर डाला श्रोर खुपचाप एकटक लगाकर उसी चत्रतरे पर चेठ गया। ज्यों ज्यों उस रमणी की श्रोर श्रिथक निगाह जमती गई त्यों त्यों रघुनाथ का हदय श्रीर भी श्रारुष्ट होने लगा।

वालिका अनुमान से त्रयोदशवर्पीया मालूम होती है। उसके श्रतिकृष्ण केशपाश रेशम को भी लजाते हुए गर्दन से नीचे कमर तक लटके हुए हैं। उसने श्रपने उज्ज्वल मुखमंडल तथा भ्रमरविनिन्दित दोनों नेत्रों को कुछ कुछ ढक लिया है। अयुगल ऐसा माल्म होता है कि मानों ब्रह्मा ने अपनी लेखनी हीं से वनाया है कि जिससे ललाट की शोभा द्विगुण हो गई है। दोनों अधर पतले और रक्तवर्ण हैं। दोनों हाथ औरवाँ हें सुगोल श्रोर श्रतिशय गौर हैं, मानो सुवर्ण के खडुवें श्रीर कङ्कण श्रपनी शोभा वढ़ाने के लिए उसमें श्राप लिपटे हुए हैं। कएठ श्रीर कुछेक ऊँचे वक्तस्थल पर एक हार वहार ले रहा है। कन्या के ललाट में श्राकाश की रक्तिमाच्छटा गिर करउस तपे हुए सोने के वर्ण को श्रीर भी उज्ज्वल करती है। यौवन के प्रार्ट्स में प्रथम प्रेम के श्रसद्य वेग से रघुनाथ का शरीर कम्पित हो रहा है।जब तक देखा गया पत्थर के समान श्रचल होकर वे उस सुन्दर मुर्तिका निरीज्ञण करते रहे। वैकालिक आकाश की शोभा क्रमशः लीन होती गई, तथापि रघुनाथ को अभी चेतनता प्राप्त नहीं हुई। परन्तु धीरे धीरेमिन्द्र के पुजरीजी से मिलनेका विचार चिन्तित करने लगा श्रौर कुछ ही देर वाद वह मिन्द्र में श्राकर पुजारी जीकी श्रपेजा करने लगा। इस समय हम श्रपने पाठकगर्णों से पुजारीजी का परिचय कराना श्रावश्यकीय समक्षते हैं।

जैसा कि हम पहले ही कह श्राये हैं, पुजारीजी श्रम्बर देश के रहने वाले हैं। वे उच्छलोद्भव रजवाड़ी ब्राह्मण हैं। नाम उनका जनार्द्नव्य है। जनार्द्नव्य श्रम्बर देश के राजा जयसिंह के एक माननीय सभासद थे। शिवाजी के वड़े श्राग्रह से राजा जयसिंह ने उन्हें श्रपनी श्रमुमित से शिवाजी के सर्व-प्रथम विजित तोरन दुर्ग में जाने दिया था, परन्तु खदेश त्यागने के पहले ही जनार्द्नव्य ने एक ज्ञिय-कन्या के लालन पालन का भार श्रपने सिर पर ले लिया था। कन्या का पिता जनार्द्नव्य का वचपन का मित्र था, श्रोर उसकी माता भी जनार्द्न की खी को वहन कहकर सम्बोधन किया करती थी। बहुत दिनों से जनार्द्नव्य के निःसन्तान होने के कारण उनकी खी ने वालिका को निज सन्तान की भाँति उसके लालन-पालन का भार श्रपने सिर ले लिया था श्रोर यही कारण है कि श्रम्बर के त्यागने पर भी वालिका श्रभी साथ ही है।

कुछ दिनों के वाद जनार्दनदेव की स्त्री का खर्गवास हो गया। श्रव उनके सरयूवाला के श्रतिरिक्त और कोई दूसरा श्रात्मीय नहीं था। सरयूवाला भी जनार्दनदेव के प्रति वड़ा प्रेम रखती थी श्रीर उनको पिता से भी श्रिषक समस्ति। थी। ज्यों ज्यों श्रायु श्रिषक होती गई सरयूवाला रूप-लावएय में विशेष उन्नति करती गई। दुर्ग के सभी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण जनार्दनदेव को कएवमुनि और लावएयमयी चित्रय-वालिका को शकुन्तलता

कहकर मज़ाक उड़ाया करते थे। जनाई नदेव भी कन्या के सीन्दर्भ श्रीर स्नेह पर परिपुष्ट होकर राजस्थान के निर्वासन का दुःख भूल गये थे।

देवालय में पहुँचने पर रघुनाथ को कुछ देर श्रपेचा करनी पड़ी, परन्तु थोड़ी ही देर के वाद जनाईनदेव भी मन्दिर में पहुँच गये, जनार्दनदेव का वयस ५०वर्ष का होगया है,परन्तु अवयव दीर्घ श्रीर श्रभी भले प्रकार विलष्ट हैं। दोनेंा श्राँखें शान्तिरस से परिपूर्ण हैं, वत्तरस्थल विशाल है। वाहु दोनों लम्बे तथा, विलप्ट, श्रीर रंग के गौर वर्ण हैं, स्कन्ध पर जनेऊ पड़ा है। जनार्दनदेव का मुख-मएडल देखते ही विश्वास हो जाता था कि मानो पूजा के साज्ञात् अवतार हैं। रघुनाथ उनको देखते ही आसन को छोड़ कर श्रलग खड़ा होगया । प्रणांम-श्राशीर्वाद में पश्चात दोनों जने श्रासन पर वैठ गये। रघुनाथजी ने मीठी भाषा से शिवाजी की वन्दना देवी के प्रति कह सुनाई और कई एक अशरिफ़याँ जनाईनदेव की भेंट दी। तत्पश्चात् जान-र्दनदेव ने शिवाजी का कुशल चेम पूछा श्रीर जहाँ तक ज्ञात था रघुनाथ ने सब वातों को समक्षा दिया, श्रौर श्रन्त में कहा कि भगवन् ! इस समय महाराज शिवाजी सुगुलों से लड रहे हैं, श्राप भी उनकी जय के लिए प्रार्थना की जिए, क्यों कि देवी की रुपा के विना मानुपी चेष्टा वृथा है।

जनार्दनदेव गम्भीरखर से उत्तर देने लगे, "सनातन हिन्दू-धर्मकी रज्ञा के अर्थ इस प्रकार के मनुष्यों को सदा ही यल करना उचित है। मैं शिवाजी के विजय के लिए अवश्य पूजा करूँगा। आप महाराज से कह दीजिएगा कि इस विषय में कोई त्रुटि न होगी।" ्रघुनाथ—"प्रभु ने देवी के चरलों में एक और निनेदन किया है, कि "हम वीरतर युद्ध में सम्मिलित होने का फलाफल प्रथम ही जनना चाहते हैं।" श्रापके समान दूरदर्शी दैवझ इस विषय में श्रवश्य ही उनकी मनोकामनापूरी कर सकते हैं।"

जनार्दनदेव ने ज्ञण भरके लिए नेत्र बंद करिलये, फिरगम्भीर खर से वेलि—"रात के समय भवानी के चरणों में महाराज की प्रार्थना का निवेदन कहँगा और कल उसका उत्तर दूँगा।"

रघुनाथ धन्यवाद देकर विदा ही होना चाहते थे कि इतने में जनार्दनदेव वाले—"तुम्हें इससे पहले इस दुर्ग में कभी नहीं देखा, क्या आज पहली ही वार आपका आगमन यहाँ हुआ है ?"

रघुनाथ—"हाँ, श्राजही श्राया हूँ।"

जनार्दनदेव-- दुर्ग में किसी से जान पहचान है ? ठहरने का प्रवन्ध हो सकता है ?

रघुनाथ—पहिचान तो नहीं है, परन्तु किसी प्रकार रात काट लूँगा क्योंकि तड़के ही तो चला जाना है।

जनार्दनदेव-चों मुक्त में क्लेश उठाओंगे ?

रघुनाथ-महाराज की कृपा से कोई क्लेश नहीं होगा। हमें तो सदा ही इसी प्रकार रात काटनी पड़ती है।

जनार्दनदेव—वत्स! युद्ध के समय का क्लेश तो श्रनिवार्ध्य है, किन्तु श्रव क्लेश सहन करने की कोई श्रावश्यकता नहीं। हमारे इसी देवालय में ठहर जाइए। मेरी पालन की हुई राजपूतवाला तुम्हारे खाने पीने का प्रवन्ध कर देगी। किर रजनी में विश्राम

पाकर कल देवी की आज्ञा महाराज शिवाजी के निकट ले

रघुनाथ की छाती सहसा धड़कने लगी। उनके हृद्य में एकवारगी किसी ने ध्राघात किया। यह पीड़ा है! नहीं, ध्रानन्द का उद्देग! यह राजवाला कीन! यह प्या वहीं पुग्पोद्यान की देखी हुई लावएयमयी राजपूतवाला है?

### चौथा पारच्छेद

#### कण्डसाला

शिक्षिशिक्षिति के आदेशानुसार प्रायः एक पहर भी रात नहीं शिक्षिति काने पाई थी कि सरयूवाला ने अतिथि सत्- कार के लिए भोजन का पूरा प्रवन्ध कर लिया। रहुनाथ आसन पर वैठ गये। सरयूवाला पीछे खड़ी रही। महाराष्ट्र देश में अब तक यह प्रथा चली आती है कि जब किसी के घर कोई अतिथि आजाता है तब उसको भोजन-परिवार की कोई रमणी ही कराती है।

रघुनाथ मोजन करने को तो बैठ गये, परन्तु उनका चित्तं स्थिर नहीं रहा, श्राँखें भी डावाँडोल होने लगीं। सरयूवाला वड़ी श्रनुग्रह से भोजन के पदार्थों को रखती गई, परन्तु रघुनाथ को यह सुध बुध नहीं थी कि च्या में खा रहा हूँ। जना-र्दनदेव भी वड़े चाव से राजपुताने का इतिहास सुनाने लगे, परन्तु रघुनाथ कभी उत्तर में "हाँ" कह दिया करते श्रीर कभी यह कहना भी भूल जाते।

श्राहार करना वन्द किया। सरयू ने एक छुफ़ेद पत्थर के गिलास में शरवत भर कर रघुनाथ की दिया। रघुनाथ ने पत्नधारिणों की श्रोर उत्करिठत चित्त से देखा, मानो उनका जीवन प्राण दृष्टि में खुलकर उस कन्या की श्रोर चलने लगा। चारों श्रांसों के मिलते ही सरयू का मुखमगडल लाज से रक्तवर्ण हो

गया। लजावती श्राँख मूँद मुख नीचे करके धीरे धीरे चली गई। रघुनाथ भी लजित होकर मौन रह गया। परन्तु थोड़ी देर के वाद वह हाथ मुँह धोने के लिए पानी लेकर फिर श्रागई। रघुनाथ निर्लज नहीं है उसने श्रपने सिर को नीचा कर लिया है। वह केवल सरयू के सुगोल हाथों में सुवर्ण के पड़े हुए खड़्श्रों की देख सका श्रीर एक दीर्घश्वास त्याग करके रह

रघुनाथ के लिए चारपाई विछाई गई, परन्तु उस पर वह सो न सका, वरन् घरके द्वार की धीरे धीरे खोल पास के वागीचे में चला गया, श्रौर इधर उधर घूम घामकर तारे गिनने लगा।

उस गम्भीर अन्धकार में तारागण-विभूपित आकाश की ओर स्थिर दृष्टि करके वह अल्पवयस्क योद्धा क्या सोच रहा है ? निशा की छाया धीरे धीरे गम्भीर और प्रगाढ़ होती जाती है । उस समय मनुष्य, जीवजन्तु, सारा संसार शयन कर रहा है । किले में भी सन्नाटा छाया हुआ है, हाँ कभी कभी चौकी-दारों का शब्द "जागते रहे।—जागते" सुनाई पड़ जाता है और पहर पहर के बाद घंटों की घन्नाहट उस निस्तब्ध दुर्ग और चारों और के पर्वतों में प्रतिध्वनित होती है । इस अन्धकार से परिपूर्ण रजनी में रघुनाथ भला क्या चिन्ता करता है ? इस उद्यान के बीच में किसी के चलने की आहट मालूम होती है परन्तु वह कौन है ? रघुनाथ इसे नहीं जानते। अब तक रघुनाथ बालक थे अतएव उनके शान्त और शुद्ध हृदय पर प्रेम का यह पहला ही आघात है । इसीलिए माना उनके नील जीवन आकाश में विद्युत्हपी एक शुभ्रप्रतिमूर्त्त स्थापित हो गई।

सैकड़ों, हज़ारों वार वही श्रानन्दमयी मृर्त्त मनमें फिरने लगी। वह चित्रलिखित भूयुगल, वह कृप्ण उड्वल नेत्र, पुष्पविनिन्दित मधुमय दोनों श्रश्नर, निविड़ केशपाश. खुगोल वाहु, वही रुनेहपूर्ण विशाल नयन, श्रीर वहीं चिरखायी श्रतुल लावएय! रघुनाथ! क्या, यह खुन्दरी तुम्हारी हो सकती है? तुम तो एक साधारण हवलदार हो। जनार्दनदेव वड़ा कुलीन राज्यपूज्य ब्राह्मल है। उसकी पालित कन्या को राजा लोग भी चाहते हैं, क्यों इस प्रकार की मृगाशा से वृथा हृदय को जलाते हो? रघुनाथ हम फिर कहते हैं, क्यों वृथा जले जा रहे हो?

किन्तु जवानी के दिनों में श्राशा ही वलवती होती है। हमें शीव नैराश्य नहीं होना चाहिए। हम असाध्य की साध्य, श्रीर श्रसम्भव को सम्भव समभते हैं। रघुनाथ श्राकाश की श्रोर देख देख कर क्या विचार रहे हैं ? हठात खड़े होकर अपने हाथों को हृदय पर रख गर्वसहित दिल में सोचने लगे-"भगवन् ! आपकी सहायता से मैं अवश्यमेव कृतकार्थ्य हुँगा । यश, मान, ख्याति सभी कुछ मनुष्य के वश में हैं फिर मुसे यह क्यों न प्राप्त होगी ? क्या में झौरों से कमज़ार हूँ। क्या मेरी भुजायें निर्वल हैं ? देवगण मेरी सहायता करें। में युद्ध में चातधर्म का भली प्रकार से निर्वाह कहाँगा और अपने पिता के नाम श्रौर मान को वढ़ाऊँगा ? यदि में श्रपने इस प्रणामें कृतकार्य हुआ तो क्या सरयू ! में तुम्हारे श्रयोग्य हूँगा। कदापि नहीं। तुम्हारे सुन्दर हाथ हमारे इस कम्पित हृदय को स्थिर करेंगे और प्यारी तुम्हें पाकर फिर और विश्वविनि-न्दित दोनों होटों को:--रघुनाथ ! रघुनाथ ! उन्मत्त मत हो जाञ्चो ।" 🤞

रघुनाथ थोड़ी देर के वाद कुछ चित्त की खिर करके मन्दिर की श्रोर सोने की चला। सहसा देखता क्या है कि जहाँ सरयूवाला कल वैटी थी वहाँ एक मे। तियों का कएठहार पड़ा हुआ है। उस हार में दो दो मोतियों के वाद एक एक मूँगा पिरोया हुआ है। रघुनाथ ने समस लिया कि इसी हार की तो कल सरयूवाला अपने कएठ में डाले हुए थी। कदाचित असावधानता के कारण यह यहीं छूट गया है। फिर रघुनाथ श्राकाश की श्रोर देखकर कहने लगा—"मगवन ! यह क्या मेरी श्राशा के पूर्ण होने का प्रथम लज्जण दिखाया? फिर इन्होंने सहस्रों वार उस माला की चूमा, फिर वस्त्रों के नीचे छाती पर पहन लिया, फिर शींघ ही उसी स्थान पर श्राशा की नींद में सो गये। दूसरे दिन रघुनाथ की श्राँख खुली। जनार्दनदेव के पास जाकर देवी की श्राज्ञा सुनी, "होच्छों के साथ लड़ाई करने में जय, परन्तु स्वधिमीयों के युद्ध में पराजय होगी।"

दुर्ग के छोड़ने के प्रथम रघुनाथ ने एकवार फिर सरयू-वाला की देखा कि वह फिर उद्यान में फूल तोड़ने ब्राई है। धीरे धीरे रघुनाथ भी वहीं पहुँच गया। हृद्य की कुछ क़ावू में करके कम्पित खर से रघुनाथ ने कहा—"भद्रे! कल रात के समय यह हार मैंने इसी स्थान पर पड़ा पाया था, वहीं ब्रापको देने ब्राया हूँ से। ब्रपरिचित की यह धृष्टता चमा करं देना।"

इस विनीत वचन को सुनकर सरयूवाला ने फिर कर जो देखा तो वही कमनीय उदार मुख मण्डल, वही केशावृत उन्नत ललाट, वही उज्ज्वल दोनों नेत्र और वही तरुण चोद्धा ! रमणीय का गौर मुख-मएडल फिर रक्तवर्ण हो आया।

रघुनाथ फिर धीरे धीरे वोलने लगा—"यदि श्रमुमित हो तो इस सुन्दर हार को तुम्हें पिन्हाकर श्रपना जीवन सफल करूँ।"

सरय्वाला ने लजावनी आँखों से एकवार फिर रघुनाथ को निहारा। निहारते ही विशाल आयत नयनों के प्रेममद ने रघुनाथ के हृद्य को उन्मत्त कर दिया। इस प्रकार सम्मति के लज्जाको जानकर रघुनाथ नेधीरे धीरे उसी कएठमाला को सरयु-चाला के गले में डाल दिया, परन्तु कन्या का पवित्र शरीर स्पर्श नहीं किया।

थोड़ी देर के वाद रघुनाथ ने धीरे में कहा—"तव श्रव श्रतिथि को विदा न कर दो ।"

इसवार सरयूवाला ने लजा और उद्घेग की रोका और धीरे धीरे रघुनाथ की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी, फिर हौले हौले पृथ्वी से आँख उठाकर वहुत मधुर परन्तु स्पष्ट खर से कहने लगी—"तुमने मेरे ऊपर वड़ी रूपा की है। फिर भी कभी कभी इस कीट में आते जाते रहना ?"

श्रोह ! प्यासे पपीहे के लिए प्रथम वृष्टि की वूँद की तरह, श्रोर रात भर मार्ग भूले हुए थके पिथक के लिए उपा की प्रथम ललाई की भाँति, सरयूवाला के मुख से निकले हुए प्रथम प्रथम के मधुर शब्दों ने, रघुनाथ के हदय सागर के तरगों से लहरा दिया, उन्होंने उत्तर दिया—"भद्दे ! मैं दूसरे का नौकर हूँ। युद्ध करना मेरा काम है। मैं नहीं कह

सकता कि श्रा सकता हूँ कि नहीं; परन्तु जव तक जीवित रहूँगा श्रापकी देवनिन्दित सूर्त्ति मुहर्त्त भर के लिए भी हृदय-सन्दिर से श्रलग न होगी।"

सरयूवाला कुछ उत्तर न दे सकी। रघुनाथ ने देखा कि उसके दोनों श्रायत नैनों में प्रेम का जल उमड़ श्राया है। श्राप भी श्रपने श्राँखों से मोतियों का सड़ना न रोक सके।

### पाचवाँ पारिच्छेद

#### शाइस्ताखाँ

١

🎬 इयि कई वर्षों से महाराज शिवाजी की चमता, राज्य एवं दुर्गों की संख्या दिन दिन चढ़ती जाती थी तथापि सन् १६६२ ई० के पहले दिली के वादशाहों के मनमें शिवाजी की वश में करलेने की कोई विशेष चिन्ता नहीं थी । परन्तु इसी वर्ष शाइस्ता ख़ाँ दिल्ली के वादशाह से श्रमीरुलुमरा का ख़िताव लेकर एक-वारगी शिवाजी की परास्त करने के लिए नियुक्त हुआ। शाइस्ताख़ाँ ने उसी साल ही पूना, चाकनदुर्ग श्रीर श्रन्य कई स्वानों को अपने अधिकार में कर लिया। दूसरे साल अर्थात् सन् १६६३ ई० में शाइस्ताख़ाँ ने शिवाजी को परास्त करने का पूरा पूरा वन्दोवस्त कर लिया श्रौर दिख्ली के वादशाह के श्राज्ञानुसार माड़वाड़ के प्रसिद्ध राजा यशवन्तसिंह भी श्रपने दलवल सहित शाइस्ताख़ाँ की मदद की आगये। महा-राज शिवाजी को चतुर्दिक् से मुसीवतों का सामना था। मुग़ल श्रोर राजपूत सैन्यने पूनाके निकट डेरे डाले थे श्रोर शाइस्ताख़ाँ ख़ुद उस घर में रहता था कि जो दादाजी कन्हैदेव के नाम से प्रसिद्ध था श्रौर जिसमें कि शिवाजी लड़कपन में रहते श्रीर खेला करते थे। शाइस्ताख़ाँ शिवाजी की चतुरता की भले प्रकार से जानता था। इसलिए उसने प्रवन्ध कर लिया था कि विना परवाने के कोई महाराष्ट्र-देशीय पूना में न श्राने

'पावे। पास हो के सिंहगढ़ नामक दुर्ग में शिवाजी भी श्राप्ते सैन्य के साथ रहते थे। उस समय तक मरहठे युद्ध करने में चतुर नहीं हुए थे; िकर दिल्ली की पुरानी सेना के सङ्ग सम्मुख युद्ध करना किसी प्रकार सम्भव नहीं था। इसलिए शिवाजी ने एक चतुरता के सिवाय स्वाधीन-रज्ञा श्रीर हिन्दूराज्य के विस्तार करने का दूसरा कोई उपाय नहीं देखा।

चैत्र महीने के अन्त में एक दिन सन्धा केसमय शाइस्ताख़ाँ ने अपने इप्रमित्रों और मंत्रियों को चुला भेजा। सब इकट्ठें होकर दादाजी कन्हाइ के मन्दिर में सभा कर रहे हैं और उसमें इस वात पर विचार हो रहा है कि शिवाजी को किस हिकमत से पराजय करना चाहिए ? चारों और उज्ज्वल दीपावली जल रही है। जंगले के भीतर से वाटिका की सुगन्ध में सना हुआ मन्दमन्द वायु चल रहा है। सब लोग पुलकित हो रहे हैं। आकाश में अन्धकार छा रही है किन्तु वहाँ भी दरे एक तारे जल रहे हैं।

अनवरी नामक 'शाइस्ताख़ाँ के एक ख़ुशामदी ने कहा— "जहाँपनाह ! वल्ला में रास्त कहता हूँ कि दिल्ली की फ़ौज के सामने मरहठों की क्या हक़ीकत है। भला त्फ़ान के मुक़ाविल 'तिनके की क्या विसात है ? वह तो फ़ौरन परागन्दा है। जायँगे, इन्शाँअल्लाताला—मरहठे तो पैवन्दे जमीन हो जायँगे।"

चाँद्ख़ाँ नामक एक पुराना वहादुर सिपाही भी इन वातों की सुन रहा था। उसके जीवन का अधिकांश महाराष्ट्रीं के सम्मुख़ लड़ाई करने में व्यतीत हुआ है। उसे महाराष्ट्रों के वल-विकम का भले प्रकार अनुभव प्राप्त है। उसने धीरे से

कहा—"में ख़ूव जानता हूँ, उनमें ज़ोर श्रीर हिकमत के श्रलावा श्रक्लमन्दी भी है।"

शाइस्तावाँ-किस में १

चाँद्ज़ाँ—जहाँपनाह! मरहठों में। हजूर को खूव याद होगा कि गुज़श्ता साल जब कुछ को हस्तानी मरहठे चाकन के किले में घुस गये थे, तब हमारी फ़ौज की कैसी मुसीवतों के साथ उनको वाहर करना पड़ा था। एक ही किले के फ़तह करने में हज़ारों मुग़ल शहीद हुए। इमसाल जब कि हर चहार तरफ़ हमारी फ़ौज का जाल विछा हुआ है, मगर फिर भी मरहठों ने निताईजी, श्रहमदनगर श्रोर श्रोरङ्गावाद की वरावर वरवाद कर डाला तो क्या उन्हें हम तिनके से मुशावेहत दे सकते हैं ?"

शाइस्ताख़ाँ—चाँदख़ाँ ज़ईफ़ हो गये हैं, वस यही सबब है कि वह पहाड़ी चूहां से इस क़दर ख़ौफ़ खाते हैं ! वरना पहले तो ऐसी दहशत नहीं थी ?

चाँद्वाँ का मुख-मग्डल श्रारक्ष हे। गया, परन्तु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया।

महाराष्ट्रों के विषय में अनेक प्रकार का रहस्य हुआ; फिर किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए—यही विषय स्थिर होने लगा। शाइस्ताख़ाँ ने चाकनदुर्ग के हस्तगत करते समय यह निश्चय कर लिया था कि वस और क़िलों का फ़तह करना वहुत ही कठिन है। यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ी पर क़िले हैं, भला इनके। कब तक फ़तह करते रहेंगे ? इस प्रकार नहीं मालूम कितना समय लगेगा और वादशाह के हुक्म की तामील, भी महाल है। इसका वया क्याम ? मुमकिन है कि किले धीरे धीरे हाथ आते रहें, खाह न भी आ सकें।"

चाँद्खाँ—जहाँपनाह ! दुर्गही महाराष्ट्रांकी शक्ति है। लड़ाई करना श्रथवा उनको लड़ाई में हरा देना महाराष्ट्रों के निकट फोई हानि नहीं हैं, क्योंकि यह देश पहाड़ी है। वह सव स्थानों से भले प्रकार विज्ञ हैं, एक जगह हार खाकर भाग जायँगे, दूसरी जगह पर इकट्ठा होकर किर उपद्रव करने लगेंगे। क्या इसकी ख़वर हमें मिल सकती है ? परन्तु एक एक करके क़िला श्रपने क़ब्ज़े में करने से लाचार होकर उन्हें हार माननी पड़ेगी श्रीर वह दिल्ली की श्रश्रीनता स्वीकार करेंगे।

शाइस्ताख़ाँ—क्या मरहठों के लड़ाई से भाग जाने पर हम उनका पीछा नहीं कर सकते ? क्या हमारे पास सवार नहीं हैं कि जो धावा करके उनको ख़ाक़ में मिला दें ?

चाँदखाँ ने फिर निवेदन किया, जहाँपनाह ! अगर फ़र्ज़ कर लिया जाय कि मुग़लों को फ़तह नसीव हो जाय तो ज़रूर हम मरहठों की घावा करके पकड़ लेंगे और उन्हें कृतल भी करेंगे। मगर इन पहाड़ी मरहठे सवारों को खदेड़ कर पकड़ने- वाले सवार हमारे हिन्दुस्तान में तो नहीं हैं। यह हम मानते हैं कि हमारे घोड़े वहुत वड़े वड़े हैं। सवार भी मुसल्लह और वड़े जवाँमर्द हैं और उनकी तेज़ी को महाराष्ट्रगण वर्दाश्त नहीं कर सकते; मगर, पीरमुर्शिद ! यह पहाड़ी ज़मीन हमारे सवारों के रास्ते में रोड़े अटकाती है। यहाँ के छोटे छोटे घोड़ों के सवार मेढ़ों की तरह उछलते और हिरनों की मुआ़फ़िक छलागे भरते हैं। दम के दम में नौ दो ग्यारह हो जाते हैं। जहाँपनाह! मेरी वात मानिए, शिवाजी सिंहगढ़ में हैं, एकवारगी

वहाँ की चढ़ाई कर दीजिए, एक महीने ख़ाह दे। महीने में क़िला फ़तह है। जायगा, श्रौर शिवाजी क़ैंद में श्राजायगा। फिर दिल्ली के वादशाह की विजय होगी। नहीं तो उनकी इन्तज़ारी करने से क्या होगा? विलफ़र्ज़ श्रगर उनका तश्रक्कुव भी किया गया, ते। इससे कौन सा मक़सद हल होगा? ख़्याल फ़रमाइएं, निताईजी को ते। मुक्त ही में हम लोगों को दे दिया, लेकिन श्रहमद्नगर, श्रोरङ्गावाद की उसने किस तरह विद्श्रत की, रुस्तमे ज़मान ने भी उसका तश्रक्कुव करके क्या कर लिया?

शाइस्ताख़ाँ कोशित है। कर वोला—"हस्तमें ज़मान ने वग़ा-चत की है। उसने दीदा-दानिस्ता निताई जी से भागने दिया है। में उसको मुनासिव सज़ा दूँगा। चाँदख़ाँ! तुम भी मक़ाविल की लड़ाई के ख़िलाफ़ हो? क्या दिल्ली के वादशाह की फ़ौज में कोई जवाँ मर्द सिपाही नहीं है?

प्राचीन योद्धा चाँद्झाँ का मुख-मण्डल और भी आरक्तवर्ण हो गया। पीछे की ओर मुख फेरकर एक दो बूँद जो आँसू आँखों में आ गया था पोछ डाला। फिर सेनापित की ओर दृष्टि करके कहने लगा—"मुझ में सलाह मश्विरा देने की तमीज़ नहीं हुज़्र लड़ाई की तद्वीर सोचें फिर जैसी इजाज़त होगी, वन्दा तामील में दरेग न करेगा।

इसी समय एक प्रतिहारी ने आकर समाचार दिया कि, सिंहगढ़ का दूत महादेवजी न्यायशास्त्री नामक ब्राह्मण आया है और वह नीचे खड़ा है। शाइस्ताख़ाँ उसकी प्रतीचा कर रहा था। इसी कारण उसे सभा में लाने की आज्ञा दी। समस्त सभासद्गण इस दूत के देखने की उत्करिठत हो गये। च्यापर के उपरान्त ही महादेवजी न्यायशास्त्री सभा में श्रा पहुँचे। शास्त्री जी की श्रवस्था श्रभी ४० वर्ष से श्रधिक नहीं है। श्राकार महाराष्ट्रों की भाँति कुछ नाटा श्रोर रङ्ग साँवला है। ब्राह्मण का मुखमण्डल सुन्दर है, वच्चः खलविशाल, वाहु-युगल, दीर्घ नयन, गम्भीर विचारशक्ति है। शिर में चन्दन का तिलक है। कन्धे में जनेऊ पड़ा है, शरीर मोटी श्रमेद कुरती से ढका हुआ होने से गठन स्पष्ट नहीं देखी जाती। शाइस्ताख़ाँ ने श्रादरपूर्वक इस श्राये हुए दूत की वैठाया।

शाइस्ताख़ाँ ने पूछा—"सिंहगढ़ की क्या हालत है ?"
महादेवजी ने एक स्ठोक पढ़कर उसका उत्तर दियाः—
"सन्ति नद्यो दराडकेषु तथा पञ्चवटीवने।
सरयूविच्छेदजं शोकं राघवस्तु कथं सहेत्॥

श्रर्थात् द्रगडकराज्य श्रोर पञ्चवटीवन में शत शत निद्याँ हैं, किन्तु उन्हें देखकर क्या रघुनाथ की सरयू नदी के विच्छेद का दुख भूल सकता है ? सिंहगढ़ इत्यादि सैकड़ें। दुर्ग श्रव भी शिवाजी के श्रार्थान हैं किन्तु पूना श्रापके हाथ में है क्या इस सन्ताप की वे भूल सकते हैं ?

शाइस्ताख़ाँ परितुष्ट होकर बोलां—"हाँ, तुम श्रपने खामी से कह देना कि जब प्रधान क़िला हमारे क़ाबू में है तो लड़ना चेफ़ायदा है। मगर वादशाह की इताश्रत क़बूल कर लेने से श्रवः भी उम्मीद है।"

ब्राह्मण ने कुछ हँस कर फिर एक स्लोक का पाठ किया, "न शक्तोहि स्वाभिलापंगिरावक्तुञ्च चातकः। ज्ञाता दयालुर्मेघस्तु संतोषयाति याचकम्॥" अर्थात् "चातक वचनों द्वारा अपनी अभिलापा मेदों को नहीं द्वात करा सकता, परन्तु मेद्य अपनी द्या ही के वश हो वह अभिलापा पूर्ण करते हैं। याचकों को देने के लिए वड़ों की यही रीति है। महाराज शिवाजी पूना और चाकन के दुगों के निकल जाने से सन्धि करते हुए भी लजाते हैं, परन्तु आप जैसे सजन के अनुग्रह से जो कुछ दान हो जायगा वही शिवाजी को शिरोधार्य है।"

श्रव शाइस्ताज़ाँ श्रपने श्रानन्द की नहीं रोक सका। वीला, "पिएडतजी! तुम्हारी पिएडताई से में श्रज़हद .खुश हुश्रा हूँ, तुम्हारी यह संस्कृत ज़वान वड़ी मीठी श्रीर मतलव ख़ेज़ होती है, क्या वाक़ई शिवाजी सुलह करना चाहता है?

सहादेव जी ने कहा:-

"केशरिणः यतापेन भयसंदग्धचेतसः। बाहि देव!बाहि राजन्!इति श्रग्वन्ति भूचराः॥

अर्थात् दिल्लीश्वर के सैन्य के दौईएड प्रताप से भयभीत होकर केवल बाहि बाहि के शब्द हमलोग उच्चारण करते हैं।

श्रव की वार ते। शाइस्ताख़ाँ मारे श्रानन्द के श्रापे से वाहर हो गया श्रोर ब्राह्मण से कहने लगा—"पिएडतजी ! श्रापके शासतर्र से तो मैं वड़ा ख़ुश हुश्रा, श्रगर श्राप सुलह ही का पयाम लेकर श्राये हैं ते। वाक़ई में शिवाजी ने श्रापको इस जगह के लायक वहुत श्रच्छा इन्तिख़ाव किया"। मगर इसका सवृत क्या है ?

त्राह्मण ने गम्भीर भावधारणकर वस्त्र के भीतर से एक निद्-र्शनपत्र निकाला। यहुतदे्रतकशाइस्ताखाँ उसको देखकर वोला "हाँ, मैंने इस परवाने को देख लिया, और वाक ई मुसे वड़ी ख़ुशी हुई। मगर क्या क्या श्रहदो पैमान करने की ज़रूरत है ?

महादेव—"हमारे प्रभु ने कहा है कि जब पहले ही आप लोगों की जीत हुई है तो अब युद्ध करना बुधा है।"

शाइस्ताख़ाँ—ग्रेहतर, ख़ूय।

महादेव—"अव महाराज सन्धि करना चाहते हैं परन्तु यह जानना चाहते हैं कि क्या दिल्लीश्वर भी सन्धि के इच्छुक हैं ! यदि हैं, तो किन नियमों का पालन शिवाजी से कराना चाहते हैं ?"

शाइस्ताख़ाँ—"अञ्चल वादशाह की मातहती। क्या इसके लिए तुम्हारे महाराज तैयार हैं ?

महादेव—"उनकी सम्मित वा श्रसम्मित जताने का मुक्त की श्रिधिकार नहीं है। श्राप जो जो मुक्तसे कहेंगे मैं उन वातों को शिवाजी से निवेदन कर दूँगा।"

शाइस्ताख़ाँ—ख़ैर, श्रव्वल शर्त तो मैंने कह ही की कि दिख्ली के वादशाह की इताश्रत करनी पड़ेगी। देायम यह कि, जिन जिन क़िलों को वादशाह की फ़ौज ने फ़तह किया है वह वादशाही के क़ब्ज़े में रहें। से।यम यह कि, सिंहगढ़ वग़ैरह श्रीर दूसरे क़िले भी छोड़ देने पड़ेंगे।"

, महादेवजी—"वह कौन कौन ?"

शाइस्ताख़ाँ—"वह देा एक दिन वाद ख़त के ज़रिये मालूम हो जायगा। चहारम यह कि और दीगर किले जा शिवाजी श्रपने कृष्ज़े में रक्खेंगे वे वतौर जागीर के होंगे और उनपर ख़िराज देना होगा। यही सव वातें तुम अपने महाराज से जाकर कहो और रज़ामन्दी व नारज़ामन्दी से हमें बहुत जल्द इत्तला करे।।"

महादेवजी—"जो आपको आज्ञा है वहीं में करूँ गा, परन्तु जव तक सन्धि के प्रस्ताव स्थापन और निश्चित न हो जायँ तव तक लड़ाई वन्द रहे ?"

शाइस्ताख़ाँ—हरिग़ज़ नहीं, दगावाज़ और फ़रेवी मरहठों का में कभी यक़ीन नहीं कर सकता, ऐसी कोई दगावाज़ी नहीं जिसे मरहटे न कर सकें। जब तक अब्छी तरह सुलह मज़बूत न हो जायगी, यह ना मुमिकन है कि लड़ाई वन्द कर दी जाय, और तुम्हें हम नुक़सान न पहुँचावें।

"एवमस्तु" कह कर ब्राह्मण ने विदा माँगी। परन्तु उसकी श्राँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं। वह धीरे धीरे द्रवार से वाहर हुआ। प्रत्येक द्वार, घर, भली प्रकार से देखता हुआ चला।

एक मुग़ल पहरेदार ने कुछ विस्मित होकर पूछा—"जनाव श्रापदेखते क्या हैं ?"

दूत ने उत्तर दिया—"शिवाजी जव वालक थे, यहाँ खेला फरते थे। वही मुक्ते स्मरण हो श्राया है। परन्तु वही श्रव तुम्हारे श्रधीन है श्रीर ऐसा मालूम होता है कि इसी तरह एक एक फरके सभी दुर्ग तुम्हारे हस्तगत होते जायँगे। हा, भगवन्!"

पहरेदार ने हँसकर कहा—"ठीक है, मुक्त में रक्ष मत करो। श्रपने काम पर जावे।। ब्राह्मण शीघ्र ही मनुष्यों की भीड़ से होता हुत्रा पूना के बाज़ार के मनुष्यों में मिल गया।"

## छठा परिच्छेद

# शुभकार्य्य का पुरोहित

देख लिये। जिन स्थानों से वह होकर जाता था उसकी भली प्रकार समभ लेता आ। सौदा ख़रीदने के वहाने वहुत सी वातें दूकानदारों से जान ली। किर वाज़ार से वाहर होकर चौड़ी सड़कों से आगे वढ़ने लगा। रात होने के कारण यहाँ लोग अपने अपने दरवाज़े वन्द करके घरमें सो रहे थे परन्तु दीपक जल रहे थे।

व्राह्मण्पकारकी वहुतदूर आगे वढ़ गया। आकाश अन्धकार सय था। केवल दें।,एक तारे दिखाई देते थे। नगरनिवासी सव स्रो रहे थे और जगत् सुनसान प्रतीत होता था। यहाँ ब्राह्मण् को किसी के पग की आहट मालूम हुई और तुरन्त ही वह खड़ा हो गया, परन्तु अब वह आहट थम गई।

ब्राह्मण किर चलने लगा, परन्तु किर मालूम हुआ कि, पीछे कोई आता है। अवकी वार ब्राह्मण का हृद्य चश्चल हो उटा और वह सोचने लगा कि "भगवन्! राह्म के समय में कौन मेरे पीछे लगा हुआ है? न जाने मित्र है अथवा शत्रु? च्या शत्रु ने मुक्षे जान लिया ?" इस प्रकार की उधेड़बुन में कुछ देर तक वह खड़ा हुआ सोच रहा था, परन्तु निश्चय करके कि

"यदि शत्रु है तो श्रभी इसका काम तमाम करता हूँ" श्रीर शास्तीन से एक तेज़ छुरा निकाल कर रास्ते के वग़ल में खड़ा हो गया। वहुन देर दम रोके हुए हो गया, परन्तु शब्द मात्र भी नहीं सुनाई पड़ना है, चारों श्रोर मार्ग, बाट, कुटी, श्रद्धा-लिका किसी से कोई शब्द नहीं श्राता है, श्राकाश श्रभेद श्रन्ध-कार से जगत् को श्राच्छादित किये हुए है। सहसा एक चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया, श्राह्मण का हदय काँप उठा श्रीर वह सुपचाप खड़ा हो गया।

चलभर पर फिर वही चिल्लाहर सुन पड़ी। परन्तु श्रव महादेवजी की शङ्का दूर हो गई क्योंकि यह चौकीदारों की श्रावाज़ थी। दुर्भाग्यवश महादेवजी जिस गली में छिपे थे पहरेदार उसी गली में श्रा गया। वह गली वड़ी सँकरी थी। मंहादेवजी फिर उसी छूरी की हाथ में लेकर खड़ा हो गया।

पहरेदार श्रीरे श्रीरे इधर उधर देखते हुए उसी जगह पर श्रा गया जहाँ महादेवजो खड़े थे,परन्तु पहरेदार को श्रन्थकार के कारण कुछ दोख नहीं पड़ा श्रीर वह श्रीरे श्रीरेश्रागेको यढ़ता गया। महादेवजी ने भी वहाँ से खसक कर माथे के श्राये हुए पत्तीने को पोंछा, फिर पास ही के एक द्वार को खड़खड़ाया, द्रवाज़े से शाइस्ताख़ाँ का एक दित्तणी सिपाही वाहर श्राया। श्रव दोनों साथ साथ वड़े गुप्त भाव से नगर के बीच में होकर चलने लगे श्रीर थोड़ी देर बाद एक श्रगम्य स्थान में जा पहुँचे।

ब्राह्मण्-"सब ठीक है ?"

सिपाही—"हाँ, सव ठीक है।" ब्राह्मण—"परवाना मिल गया ?" सिपाही—"मिल गया।"

श्रव फिर ज़रा ज़रा सी पैरोंकी श्राहट होने लगी। इसवार महादेवजी को वड़ा कोध श्राया। दोनों श्राँखें लाल हो गईं, फिर उसी छुरे की निकाल कर सँभाला। वहुत देर तक प्रतीचा करते रहे परन्तु कुछ भी दिखाई नहीं दिया श्रीर लै।टकर सिपाही से कहा—"ख़ाली हाथ तो नहीं श्राये हो ?"

सिपाही ने छाती के नीचे से छुरी निकाल कर दिखाई। ब्राह्मण ने कहा—"ख़ैर, सावधान रहना। विवाह कव है ?"

सिपाही—"कल।"

ब्राह्मण—"श्राज्ञा मिल गई है ?"

सिपाही—"हाँ"।

ब्राह्मण—"कितने श्रादमियों की ?"

सिपाही —"वजावाले १०, श्रोर श्रख्यधारी ३०। वस इससे श्रिधक की श्राज्ञा नहीं है।"

ब्राह्मण—"यही वहुत है, परन्तु समय कौन सा है ?"

सिपाही—"एक पहर रात वीते।"

ब्राह्मण—"श्रच्छा, तो बरात इधर ही से नकलेगी ?"

सिपाही—"याद है।"

ब्राह्मण—"वजानेवाले ज़ार ज़ार से बाजा बजाव।"

सियाही—"श्रच्छा।"

ब्राह्मग्—"जहाँ तक सम्भव हो जाति-कुटुम्बियों की इकट्टा करना।"

सिपाही—"समभ लिया है।"

तय ब्राह्मण कुछेक हँसकर बोला—"हम उसी शुभकार्थ्य के पुरोहित !" उस शुभकार्थ्य की घटा सारे भारतवर्ष में छा जायगी।

सहसा एक तीर तीव्र वेग से आकर ब्राह्मण की छाती में लगा। उस तीर से निश्चय ही प्राण-नाश सम्भव था, परन्तु ब्राह्मण की कुर्ती के नीचे के वहार से लगकर तीर उचट गया। फिर एक वर्छे का आघात हुआ, जिसके वेग को ब्राह्मण सहन : न करके भूमि पर गिर पड़ा, परन्तु वह दुभेंद वहार टूटा नहीं। किन्तु च्रणभर के वाद महादेव किर उठवैठा। परन्तु सामने अब क्या देखता है कि, एक योद्धा मुग़लों के फ़ीज का सशस्त्र खड़ा है। ओह! यह तो चाँद्धाँ है!

जव शाइस्ताख़ाँ ने चाँद्ख़ाँ की सभा के अन्दर भीरु इत्यादि वचनों से उसे रुप्ट कर दिया था तभी चाँद्खाँ ने यह सङ्करण कर लिया था कि "यातो अपने भीरुपने की दिखा-ऊँगा नहीं तो इसी समर में लड़कर प्राण दूँगा।"

व्राह्मण का श्राचरण देखकर चाँद्काँ की सन्देह हुआ था। वह शिवाजी की भली प्रकार से जानता था। शिवाजी की श्रसाधारण चमता, वहु-संख्यक दुर्ग, श्रपूर्व श्रोर दुतगामी श्रश्वारोही सैन्य, उसका हिन्दूधम्म से प्रेम,हिन्दूराज्य के स्थापन करने का श्रभिलाष, हिन्दू खाधीनता साधन में उसकी प्रतिज्ञा यह सब विषय चाँद ख़ाँ से छिपा हुआ नहीं था। चाँद ख़ाँ ने दिल में सोचा कि यह श्रसम्भव है कि मुग़लों से लड़ाई शुरू होते ही शिवाजी हार मानकर सन्धि कर ले। परन्तु इस ब्राह्मण् ने शिवाजी का परवाना दिखाया है। यह कौन ब्राह्मण् है। इंसका छिपकर हाल जानना चाहिए?

ब्राह्मण की वार्ती हीं से चाँद्ख़ाँ की सन्देह हुआ था। जव महाराष्ट्रां की निन्दा होते हुए ब्राह्मण का मुख-मएडल आरक्तवर्ण हो गया था उसे भी चाँद्खाँ ने देखा था। परन्तु इन तमाम वातों की उसने शाइस्ताख़ाँ से नहीं कहा था। क्योंकि सत्य वोलकर कौन विपत्ति मोल ले ? परन्तु उसने दिल ही दिल में स्थिर कर लिया था कि इस दूत की अवश्य पक-ड़ूँगा। वस, यही कारण है कि चाँदख़ाँ दूत के पीछे पीछे छिपा हुआ फिर रहा था। एक सैकएड के लिए भी ब्राह्मण उसकी नज़रों से श्रोक्तल नहीं होने पाता था। उस सिपाही के साथ ब्राह्मण की जो वार्तालाप हुई थी उसे भी चाँद्ख़ाँ ने सुना था। श्रौर वुद्धिमान् चाँद्ख़ाँ ने उसी समय समभ लिया था कि इस दूत का विनाश करना ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। फिर शाइस्ताख़ाँ से जब इन वातों को कहूँगा तब वह अपनी भूलों की। स्वीकार करेगा कि "चाँदख़ाँ भीरु नहीं है और न वह दिल्ली-श्वर का अनिष्टकारी"। जब इस पड्यन्त्र की पकड़ा दूँ तब यह जीवन सफल होगा। फिर शाइस्ताख़ाँ समसेगा कि चाँद्खाँ की वार्ते इस प्रकार अबहेलना के योग्य नहीं हैं।" परन्तु यह श्राशा दुराशा थी, स्वप्नवत् राज्यप्राप्ति के तुल्य थी। महादेवः को सूमि से उठते देख चाँद्खाँ ने समभा लिया कि तीर श्रीर

पर्छों का द्याघात निष्कल गया इसी कारण उसने तुरन्त ही छलाँग मारकर वड़े ज़ोर से महादेव पर तलवार चलाई परन्तु आश्चर्य की वात है कि वलर में लगकर तलवार खगड खगड हो गई।

"दुरे चए में मेरा श्रनुसरए किया था" यह कह महादेवजी ने श्रपने श्रास्तीन के भीतर से छुरे को निकाला, फिर श्राकाश की श्रोर उठाया श्रोर पलमात्र में उसे चाँदख़ाँ के शरीर में भोंक दिया । धड़ाम से चाँदख़ाँ का मृतक देह पृथ्वी पर गिर पड़ा।"

ब्राह्मण ने दाँत से होठों को द्वा लिया। उसके नेत्रों से चिनगारियाँ निकलती थीं। फिर धीरे धीरे महादेवजी वह छुरी छिपा कर वोला—"शाइस्ताख़ाँ! महाराष्ट्रों की निन्दा करने का यह प्रथम फल है। भवानी की छपा से दूसरा फल कल मिलेगा।"

वीरोचित कार्य्य करते हुए चाँद्ख़ाँ ने जीवन-दान किया।
परन्तु शाइस्ताख़ाँ उस समय वड़ी सुखनिद्रा ले रहा था, श्रोर
स्वप्न ही में देखरहा था—शिवाजी, वह वन्दी होकर श्रा रहा है।
इत्यादि।

महाराष्ट्रीय सैनिक ने इन तमाम व्यापारों की देखा श्रीर कहने लगा, "महाराज, श्रव क्या करना होगा? कल तो इस वात के प्रकट होने से हमारा सब करा कराया नष्ट जायगा।"

ब्राह्म स्निहीं, कुछ भी नहीं विगड़ेगा। मैं जानता हूँ, चाँद्ख़ाँ आज सभा में अपमानित हुआ था। अब कई दिन तक उसके सभा में न जाने से कोई सन्देह न करेगा। यह मृतदेह इस गम्भीर कुँएँ में डाल दों, श्रौर याद रक्खो कि, कल एक पहर रात गये।

सिपाही—"हाँ, एक पहर रात गये।"

ब्राह्मण चुपचाप पूना नगर से चल दिया। तीन चार स्थानों में पहरेवालों ने उसे पकड़ा, परन्तु उसने शाइस्ताख़ाँ स्का दस्तख़ती परवाना दिखा दिया और सकुशल पूना के वाहर हो गया।

#### सातवाँ परिच्छेद

#### राजा यशवन्तसिंह

किर्के कि पात हो गई है। राजा यशवन्तसिंह अकेले किले में वेठे हैं। हाथ पर गाल रखकर इस किशा-काल में नहीं मालूम च्या विचार रहे कि किशा-काल में नहीं मालूम च्या विचार रहे हैं। सामने एक दोपक जलता है और डेरे में दूसरा कोई नहीं है। सन्देसा आया, "महाराष्ट्रीय दूत" आपसे मिलना चाहता है। महाराज ने आजा दो, "आने दो, हम उन्हीं की तो प्रतीचा कर रहे हैं।"

महादेवजी न्यायशास्त्री डेरे में श्राये। महाराज यशवन्तिस् ने उठकर उनको श्रादर सत्कार के साथ वैठने की कहा। फिर देशों जने वैठ गये।

कुछ देर तक यशवन्तर्सिह चुप रहे। शायद कोई वात सोच रहे थे, परन्तु इसी दशा में महादेव यशवन्तर्सिह की छोर वड़ी सावधानी से देख रहे थे। फिर यशवन्तर्सिह ने कहा, "हमने तुम्हारे स्वामी का पत्र पढ़ा था। उसको भले प्रकार समभ भी लिया है। क्या उसके श्रतिरिक्त और कुछ कहना है?"

महादेवजी—"हमारे खामी ने किसी प्रस्ताव की लेकर नहीं भेजा है। हाँ, केवल खेद प्रकाश करने के लिए अवश्य भेजा है।" यशवन्तसिंह—"केवल पूना श्रोर चाकनदुर्ग हमारे हस्तगत होजाने से ही तुम्हारे महाराज ने खेद प्रकट करने को तुम्हें भेजा है ?"

महादेव—"वे केवल दुर्गों के निकल जाने से खिन्न नहीं हैं, उनके पास तो श्रसंख्य दुर्ग हैं।"

यशवन्त—"तो फिर क्या मुग़लों के युद्धक्रपी विषद् में फँस कर खेद कर रहे हैं ?"

महादेव—"विपद् में पड़कर उनको खेद करने का श्रभ्यास नहीं।"

यशवन्तसिंह—"िकर किस लिए खेद है ?"

महादेवजी—"वह हिन्दूराज-तिलक, जो चत्रिय-कुलावतंस, सनातनधर्मरचक है उसको इस समय स्नेच्छों का दास देखकर हमारे प्रभु शोकाकुल हो रहे हैं।"

यशवन्तिहं का मुखमंडल लाल हो श्राया। महादेवजी ने उसे देखकर भी श्रनदेखा कर दिया श्रीर गम्भीर खर से कहने लगे:—

"जिसने उदयपुराधीश राना प्रतापसिंह के वंश में विवाह किया हो, जिसकी सुख्याति से राजस्थान परिपूर्ण हो रहा हो, माड़वार राजस्त्रत्र जिसके सिर पर विराजमान हो, सिप्रानदी के तीर पर जिसका पराक्रम देख औरक्षज़ेव भी भयभीत हुआ हो, ऐसे हिन्दूधर्म के स्तम्भ को, जिसके लिए ग्राम ग्राम मंदिरमंदिर में जय मनाया जाता हो, सुसलमानों की श्रोर से हिन्दुओं से लड़ना क्या अभिप्राय रखता है ? चित्रयकुलर्पभ ! मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, फिर दूतों का काम करता हूँ । मुक्ते श्रिधक ज्ञान नहीं है । यदि मुक्तसे असभ्य वचन निकलते हों तो श्राप चमा करें । परन्त क्या श्रापका यह उद्योग हिन्दुओं को खतंत्र करने के लिए

है ? यह समस्त विजयपताका त्या हिन्दुओं के स्वराज्य की उड़ रही है ? महाराज, श्राप ही विवेचना करें। मैं कुछ नहीं जानता।"

यशवन्तिह निरनीचाही किये रह गये। महादेवजी फिर वोलने लगे, "ब्राप राजपून हैं। महाराष्ट्रगण भी राजपून-पुत्र हैं।पिता पुत्र का युद्ध सम्भव नहीं। स्वयं भवानी ने इस युद्ध का निपंध किया है। राजपूनों हो का गौरव एक मात्र अनाथ भारत वर्ष का गौरव है। राजपून-यशोगीत हमारे यहाँ की स्त्रियाँ अभी तक गाती हैं। राजपूनों ही के ब्राद्श पर हम लोग अपने लड़कों को शिला देते हैं। स्त्रियकुलितलक! राजपूनों के शोणित से हमारे खग्ड रिक्षत होने के प्रथम ही महाराष्ट्रों का नाम लुप्त हो जायगा। राज्य को छोड़ छाड़ कर हम लोग फिर वहीं हल चलाना सोखंगे। महाराज! परन्तु हमसे ब्रापसे युद्ध न होगा।"

यशवन्तर्सिह ने आँख उठाकर धीरे धीरे कहा—"प्रधानदूत! तुम्हारी कथन-प्रणाली वड़ी रोचक है किन्तु में दिह्मीश्वर के अर्थान हूँ। महाराष्ट्रीं से युद्ध करूँगा, ऐसा कहकर वहाँ से चला हूँ। अतएव उनसे युद्ध करूँगा।"

महादेवजी—"िकर, इस प्रकार तो, शत शत खंधिर्मियों का नाश होगा। हिन्दू हिन्दुओं के सिर कार्टेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणों के हृदय में तलवार भोकेंगे और चित्रय चित्रयों के शरीर से रक्तपात करके स्नेक्ट्रों की विजय-कीर्ति विस्तारित करेंगे।"

यशवन्तिंसह का मुखमगडल आरक हो गया, किन्तु उद्देग को रोक कर उसने कर्मश शब्दों में कहा, "केलव दिल्लीश्वर की जय के हेतु युद्ध नहीं। मैं तुम्हारे महाराज से किस प्रकार मित्रता करूँ ? शिवाजी विद्रोहाचारी हैं। वे जिस विषय की श्राज स्वीकार करते हैं कल ही उसको भङ्ग कर देते हैं।"

इस वार ब्राह्मण के नेत्र प्रज्वलित हो उठे। उसने श्रीरे धीरे कहा—"महाराज ! सावधान, त्रलीकनिन्दा आपको शोभा नहीं देती। शिवाजी कव हिन्दुओं के साथ वाक्यदान करके पलट गया ? उसने कव चित्रयों के सम्मुख प्रण करके उसकी भुला दिया ? उसने कव ब्राह्मणों से शपथ खाकर उसका प्रति पालन नहीं किया ? देश में सैकड़ों गाँव हैं, श्रीर वहाँ हज़ारों देवालय हैं, श्राप श्रनुसन्धान करके देख लें,शिवाजी सत्य-पालन करता है अथवा नहीं। वह ब्राह्मणों की आश्रय देता है श्रथवा नहीं। गोवत्सादि की रचा में वह तत्पर है कि नहीं श्रौर क्या वह देव-देवियों की पूजा देने में पराङ्मुख तो नहीं है ? फिर मुसलमानों के साथ युद्धक्यों ? जेता और विजितों में परस्पर का प्रेम किस देश में है ? क्या सिंह अपने वज्र तुल्य नखों से साँप पर आक्रमण करके उसे मृतवत् समक्ष छोड़ दे तो सर्प का अवसर पाकर उसे डँस लेना विद्रोहाचरण है? कदापि नहीं। यह तो खाभाविक रीति है। यदि कुत्ता ख़रगोश को पकड़ना चाहे और वह जीवित रत्ता के लिए इधर उधर भाँति भाँति की चतुरता करके भागने में समर्थ हो जाय तो क्या खरगोश श्रराजक है ? कदापि नहीं। यह श्रात्मगौरव श्रीर श्रात्मरचा मात्र है। जिस जगदीश्वर ने प्राणीमात्र को श्रात्म-रत्ता की शिला दी है क्या उससे मनुष्य वश्चित किया जा सकता है '? हमारे निकट प्राणों का प्राणेश्वर जीवनाधार तो खाधीनता है। जिसको मुसलमानों ने सैकड़ों वर्षों के प्रयत्न से नारा किया है उसे हम क्या सहन कर सकते हैं ? आप

हिन्दू के जीवन की रचावाले केवल एक ही मात्र उपाय की निन्दा न करें, विरोपतः शिवाजी की निन्दा न करें। यह कह महादेवजो के ज्वलन्त नयनों में आँसु भर आये।

ब्राह्मण के नेत्रों में जल भरा हुआ देखकर यशवन्तसिंह के हदय में वेदना हे। उटी। उन्होंने कहा, "हुनप्रवर! यदि मेरे छुछ वाक्य कट्ट निकल गये हों कि जिससे आपको कप्ट हुआ हो तो, कपया समा कीजिए। हमारे कहने का भी तात्पर्व्य यही हैं कि राजपूनगण भी साधीनता की श्रिभलापा रखते हुए रण के सिवाय और कुछ नहीं जानते। महाराष्ट्रीयगण भी उसी पथ का श्रवलम्बन करके सम्मुख रण्चेत्र में जयलाम कर सकते हैं।"

महादेवजी—"महाराज! राजपूतों में पुरातन खाधीनता है। वे यहत धन रखते हैं। उनके पास दुर्गम पर्वतों श्रीर मरुखलें। की कमी नहीं है। राजधानी भी उनकी खुन्दर श्रीर खुदढ़ है। उनमें सहस्रों वर्ष की श्रपूर्व रणचातुरी है, परन्तु महाराष्ट्रियों में इनमें से क्या है? ये तो द्रिद्री श्रीर चिरपराधीनस्य हैं। इनके निकट तो वह पहली ही रणशिक्ता है। श्रापका देश श्राकमण करने पर पुरातन रीति के श्रमुसार युद्ध करता है। श्रार समरणीय पुरातन दुर्द्धर तेजच विक्रम का प्रकाश करता है। श्रासंख्य राजपूतसंनिक दिल्लीश्वर की सेना को सामने से परे भगा देते हैं। परन्तु हमारे देश पर श्राक्रमण होने से हम क्या कर सकते हैं? न तो हमारी पूर्वरीति की रणशिक्ता है, श्रीर न सैनिकों की श्रधिकता है। जो कुछ भी महाराष्ट्रीय सैन्य है उसने युद्ध कभी देखा ही नहीं, फिर उनमें युद्ध का श्रमुभव कहाँ से हो? परन्तु दिल्ली की सेना, कावुल, पञ्जाव, श्रयोध्या,

विहार,मालवा,वीरप्रसविनी राजस्थान मूमि इत्यादि सहस्रों स्थानीं के पुरतन रणदर्शी योद्धाओं से अनुभव प्राप्त कर चुकी है। उसके सम्मुख दिर्द्री महाराष्ट्र सैन्य क्या कर सकती है? न तो हमारे पास असंख्य सेना है और न अश्वारोहियों की अधिकता है। फिर हम उनके भेजे हुए, धनुष्वाण, शतझी, वास्त्द, गोले. रुपयों और अशिफ्तंयों की तुलना ही क्या है? जव हमारे पास वैसे हाथी घोड़े इत्यादि कुछ भी नहीं हैं तब पृथ्वीनाथ! जीवन के प्रारम्भ में दिरद्र जाति ऐसे आचरण के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती है। जगदीश्वर! आप कृपा करें, महाराष्ट्रीय जाति दीर्घ जीवित हो। जब वह दो तीन सौ वर्षों के पश्चात् अपनी रणकुशलता और असाधारण योग्यता का प्रकाश करेंगे तब इन दिनों के दुःखों का प्रतिफल प्राप्त होगा।

यह समस्त वार्तालाप सुनकर यशवन्तसिंह चिन्तायुक्त हो गये। हाथों पर सिर टेककर कुछ विचारने लगे। महादेव जी ने देखा कि, मेरे शब्द नितान्त निष्फल नही गये हैं इसलिए धीरे धीरे वे फिर कहने लगे—"आप हिन्दुओं में श्रेष्ठ हैं। क्या हिन्दू-गौरव साधन में आपको सन्देह होना चाहिए ? हिन्दू-धर्म की जय-प्राप्ति के लिए अवश्य आप इच्छा करते हैं। शिवाजी की भी आकांचा कुछ दूसरी नहीं है। मुसलमानों के शासन का ध्वंस करना ही हिन्दू-जाति का गौरव साधन है। स्थान स्थान पर देवालय स्थापित करना, हिंदू-शास्त्रों की आलोचना, ब्राह्मणों के आश्रयदान, और गौवत्सादि की रचा करना ही है। यदि इन विषयों में आप शिवाजी को सहायता देने से विमुख हैं तो अपने ही हाथों से इन कार्यों का सम्पादन कीजिए। आप इस देश का राजत्व स्वीकार कीजिए, मुसलमानों को परास्त कर डालिए और महाराष्ट्रीय हिन्दु-स्वाधीनता पुनःस्थापित कीजिए ।

श्राप शक्कीकार करें ते। श्रभी दुर्गद्वार खेल दिये आयँ। प्रजा श्रापको कर देगी श्रीर शिवाजी की श्रपेचा सहस्रगुण वलवान् दूरदर्शी श्रीर उपयुक्त समक्षेगी श्रीर शिवा जी भी सन्तुष्ट चित्त से शापका एक सैनिक वन कर मुसलमानों के ध्वंश-साधन में दतचित्त होगा।"

इन प्रस्तावों को सुनकर उद्याभिलापी यशवन्तसिंह के नयन श्रानन्द से परिपूर्ण हो गये। अनेक ज्ञल चिन्ता करने के पश्चात् उसने श्रीरे से कहा—"परन्तु मारवाड़ श्रोर महाराष्ट्र पास पास नहीं हैं इसलिए एक राजा के श्रश्रीन श्रसम्भव प्रतीत होता है।"

महादेवजी—"फिर श्रापश्रपने किसी सुयोग्य पुत्र के श्रधीन यह राज्य कर दीजिए श्रथवा श्रपने किसी श्रन्य श्रात्मीय के। सोंप दीजिए। शिवाजी ज्ञत्रिय राजा के श्रधीनश्र कार्य्य कर सकते हैं परन्तु कदापि किसी ज्ञत्रिय से युद्ध न करेंगे।"

यशवन्तसिंह—"इस विषद्काल के अवसर पर कोई ऐसा आत्मीय नहीं दीख पड़ता जो औरङ्गज़ेव से लड़कर देश की रक्षा कर सके।"

महादेवजी—"फिर किसी चत्रिय सेनापंति को ही नियुक्त कीजिए। हिन्दूधर्म और खाधीनता की रच्चा होते हुए शिवाजी की मनोकामना पूर्ण होगी और वह सानन्दचित्तराज्य परित्याग करके संन्यास ग्रहण करलेंगे।"

यशवन्तसिंह—"इस प्रकार का कोई सेनापित भी नहीं है।"

महादेव—"फिर जो ऐसे महान् कार्य्य का सम्पादन कर रहा है उसे आप मदद दें। आपकी मदद और आशीर्वाद से शिवाजीं अवश्य ही खदेश और खधर्म के गौरव साधन में कृत्यकार्य्य होगा। चित्रयराज ! चित्रय योद्धा की सहायता दीजिए। भूमएडल में ऐसा कोई हिन्दू नहीं, आकाश में ऐसा कोई देवता नहीं जो आपकी प्रशंसा न करता है।"

यशवन्तिसह—"द्विजवर, तुम्हारी तर्कना अलंघनीय है परन्तु दिल्लीश्वर मुक्तसे स्नेह रखता है, श्रौर यही कारण है कि उसने मुक्ते इस कार्य्य के साधन में नियुक्त किया है फिर उसके साथ विश्वास घात कैसे कहूँ ? क्या यह भद्रोचित है ?"

महादेवजी—"जिस दिल्लीश्वर ने हिन्दू गणों का नाम काफ़िर रख छोड़ा है और जिज़िया जारी किया है क्या उसके यह कार्च्य भद्रोचित हैं? जो देश देश में हिन्दू मंदिरों और देवालयों का अपमान करता है क्या यह भद्रोचित है? काशी जैसी पवित्र नगरी में विश्वनाथ के मन्दिर की भग्न करके उसके परस्तर से मस्जिद वनवाना क्या भद्रोचित है ?"

क्रोध श्रौर कम्पित खर से यशवन्तसिंह कहने लगे, "द्विज-श्रेष्ट! श्रव श्रौर मत किहए। श्राज से शिवाजी हमारे मित्र हैं। हम शिवाजी के मित्र हुए। इस समय हमारा प्रण शिवाजी के प्रण के सदश है। हमारी श्रौर उनकी चेप्टा श्रभिन्न नहीं। इस समय तक हिन्दू-विरोधी दिल्लीश्वर के विरुद्ध जिसने युद्ध किया है वह महाशय कहाँ है? एकवार उन्हें श्रालिङ्गन करके हदय के सन्ताप की दूर कहाँ।"

ब्राह्मण वेशधारी दूत ने ब्राह्मण के वेष की परित्याग कर दिया। अब दूत एक हृष्टपुष्ट योद्धा के ब्राकार में दीख पड़ता कुर्ने के गोचे से छिपा हुआ छुरा दीख पड़ने लगा धौर महा-राष्ट्र बीर धीरे घीरे कहने लगा—"राजन् ! छुदावेप धारण करके आपके पास आने का अपराध मेरा चमा कीजिए। यह दास बाह्मण नहीं, महाराष्ट्रीय चित्रय है। नाम भी महादेवजी नहीं किन्तु शिवाजी है!"

राजा यशवन्तसिंह विस्मय और हपाँत्फुल लोचन से मिस्स महाराष्ट्रीय योद्धा की ओर देखने लगे। हाय!क्या दिल्ली- श्वर का प्रतिद्धन्दी यही वीर है! फिर कुछ देर के वाद गद्गद् हृदय से यशवन्तसिंह ने ख्यातनामा वीर शिवाजी का आलिङ्गन किया।

सारी रात वार्तालाप में व्यतीत हुई। युद्ध की सभी वात निश्चित हुई। इसके पश्चात् शिवाजी वहाँ से विदा हुए। परन्तु चलते समय शिवाजी ने कहा—"महाराज! श्रवुत्रह कीजिए। कल पूना से दो चार कोस दूर ही रहने में भला है।"

यशवन्तर्सिह—स्यों, क्या कल तुम पूना की हस्तगत करने की चेष्टा करोगे ?

महाराष्ट्रीय योद्धा ने हँस कर कहा—"नहीं, एक विवाह के कार्व्यका सम्पादन करना है। श्रापकेरहते हुए कुछ व्यावात हो जाने की सम्भावना है।"

यशवन्तसिंह—श्रच्छा, दूर ही रहँगा। विवाह कार्य्य के मंत्रादि क्या न्यायशास्त्री महाशय को इस समय स्मरण हैं ?

शिवाजी—याद है क्या ! मेरी शास्त्रविद्या देखकर दिल्ली का सेनायति शाइस्ताज़ाँ विस्मित हो गया था। कल तो विदा होना भी भले प्रकार से जान लेंगे। विदा करते समय राजा यशवन्ति हत्याय शास्त्रों के दर-वाज़े तक पहुँचाने चले आये और फिर विदा करते समय कहा—"युद्ध के विषय में जैसा वार्तालाप हुआ है, कार्य्य करते समय उसी का अनुकरण कीजिएगा।"

शिवाजी—हाँ, उसी प्रकार अपने स्वामी शिवाजी से निवे-दन करूँगा !

यशवन्तिं हि—हाँ, मैं भूल गया था। 'उसी प्रकार कार्य्य करने का श्रपने प्रभु से श्रनुमोदन कीजिएगा', इतना कह कर हँसते हँसते यशवन्तिं हुर्ग में चले गये।

### ञ्राठवाँ परिच्छेद

#### शिवाजी

देवें की दिशा में रिक्तमाच्छटा शोभित है। रही है।
इसी समय बाह्मण-वेपधारी शिवाजी ने सिंहगढ़ में प्रवेश किया। छुप्रवेप के बस्नों के पड़ने से शिवाजी का शरीर चमकने लगा। वत्तः सल में तीच्ल छुरी थी, "भवानी" नामक प्रसिद्ध तलवार भी पड़ी थी। वन्तः सल विशाल, शरीर की पेशियाँ दृढ़ और सुबद्ध कलक रही थीं। पेशवा मुरेश्वर त्रिमूल ने शिवाजी की देवते ही प्रानन्द में मग्न होकर कहा—"भवानी की जय हो! आप इतनी देर के वाद सकुशल तो लीटे।"

शिवाजी- भला श्रापके पुग्यप्रताप. से किस. विपद् से उद्धार न होगा ?

म्रेश्वर—सव ठीक हो गया १
शिवाजी—हाँ सवः।

म्रेश्वर—ग्राजही रातको विवाह हैन १
शिवाजी—हाँ श्राज ही।

म्रेरवर—शाइस्ताखाँ ने तो कुछ जान नहीं लिया? तीच्या-बुद्धि चाँदखाँ ने तो कुछ नहीं समभ लिया? शिवाजी—शाइस्ताख़ाँ तो भयभीत शिवाजी से सन्धि करने की प्रतीचा कर रहा था।

योद्धा चाँदख़ाँ चिरनिद्धा निद्धित है। श्रव वह श्रौर लड़ाई नहीं कर सकता।

मूरेश्वर-राजा यशवंतसिंह ?

शिवाजी—श्रापने जिन युक्तियों की मुक्ते वताया था उन्हीं युक्तियों से यशवंतिसह विचलित हो गये। मैंने जाकर देखा तो वे वास्तव में किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये हैं। सुतराम् श्रना-यास ही हमारा कार्य्य सिद्ध होगा।

मूरेश्वर—भवानी की जय हो ! श्रापने एक ही रात में श्रकेले जितने कार्य्य साधन किये वे सहस्रों से श्रसाध्य थे। जव इन श्रसीम साहसी कार्य्यों पर ध्यान देता हूँ तव हृदय काँप जाता है। प्रभो ! यह दुस्साध्य कार्य्य श्रीरों के मान का नहीं था।

शिवाजी—मूरेश्वर ! विपदों से यदि श्रव तक भय करता तो वही साधारण जागीरदार वना रहता। विपद् में भय करने से यह महत्कार्थ्य किस प्रकार सिद्ध होता ? चिरजीवन विपदा-च्छन्न है, परन्तु क्या करें महाराष्ट्र-देश खाधीन हो जाय।

मूरेश्वर—वीरश्रेष्ट ! श्रापका जय श्रनिवार्थ्य है। खयं भवानी श्रापकी सहायता करेंगी, परन्तु श्राश्री रात के समय शत्रु के शिविर में श्रकेले छुझवेशश्रारण करना !

शिवाजी—यह ते। शिवाजी का अभ्यस्त कार्य्य है। परन्तु वास्तव में आज एक वड़े विपद् में फँस गया था।

मूरेश्वर—"किस में ?"

शिवाजी—भला ऐसे मूर्ख की श्रापने संस्कृत के स्रोक सिखा दिये थे ? जो व्यक्ति कि श्रपनानाम लिखना नहीं जानता उसे संस्कृत के स्रोक कव स्मरण रह सकते हैं ?

मूरेश्वर-चों, क्या हुआ ?

शिवाजी—श्रोर कुछ नहीं, शाइस्ताख़ाँ की सभा में न्याय-शास्त्री महाशय प्रायः समस्त स्ठोक भूल गये थे।

म्रेश्वर—तत्पश्चात् ?

शिवाजी-परन्तु दे। एक याद् थे। उन्हीं से कार्य्य सिद्ध हुआ।

शिवाजी के साथ हमारा यह प्रथम परिचय है। इसिलए यहाँ हम उनका कुछ हाल लिखना चाहते हैं। इतिहासक्ष पाठक गए यदि चाहें तो उसे छे।ड़ सकते हैं।

शिवाजी ने सन् १६२७ ई० में जन्म लिया था। इस श्राख्यायिका के समय उनकी श्रवस्था ३६ वर्ष की थी। उनके पिता का नाम शाहजी श्रीर पितामह का मालोजी था। हम पहले ही परिच्छेद में फुलतन देश के देशमुख प्रसिद्ध निम्वालकर वंश की कथा कह श्राये हैं। उसी वंश के योगपाल नायक की वहिन दीपावाई से मल्लजी का विवाह हुआ था। वहुत दिनों तक मल्लजी के कोई सन्तान नहीं हुई परन्तु श्रहमदनगर निवासी शाहशरीफ़ नामक एक मुसलमान फ़क़ीर श्रीर मल्लजी से बड़ी मैत्री था। शाहसाहिव ने भी श्रपने मित्र के सुखसाधन में ईश्वर से वन्दना की। कुछ दिनों के वाद ईश्वर की कृपा से दीपावाई के गर्भ से एक लड़का उत्पन्न हुत्रा और उस लड़के का नाम मल्लजी शाहजी रक्खा।

यादवराव श्रहमदनगर के एक प्रसिद्ध सेनापति थे। याद्वराव १० हज़ार सवारों के नायक श्रीरएक वडी जागीर का उपभोग करते थे। सन् १५६६ ई० के होली के दिन मल्लजी अपने पुत्र शाहजी की लेकर यादवराव के यहाँ गये थे। उस समय शाहजो ५ वर्ष के थे श्रौर यादवराव की कन्या जीजी वाई भी तीन अथवा ४ ही वर्ष की थी। यही कारण हैं कि शाहजी श्रौर जीजीवाई कुछ वालकीड़ा करने लगे। इसे देखकर यादवराव ने मज़ाक के तौर पर अपनी कन्या जीजीवाई को सम्बोधन करके कहा "क्या तू इस वालक से विवाह किया चाहती है ?" फिर दूसरों को सम्वोधन करके कहा "भाई, देखो तो च्या मनोहर जोड़ी है ! " उसी समय शाहजी श्रीर जीजीवाई ने परस्पर फाग खेल कर लोगों को हँसा दिया, किन्तु मल्लजी ने जल्दी से खड़े होकर कहा, "वन्धुगण! साली रहिए हम और यादवराव सम्बन्धी होना चाहते हैं"। सभों ने इस प्रस्ताव को खीकार कर लिया। यादवराव उच्चवंशज थे। इसलिए उन्होंने श्रपनी कन्या का विवाह मल्लजी के घर में करने का कभी विचार भी नहीं किया परन्तु महाजी की इस चतुरताः को देख कर वह विस्मित हो गये।

दूसरे दिन याद्वराव ने मल्लजी की निमंत्रण दिया, परन्तु मल्लजी ने कहला भेजा कि "जब तक विवाह का विषय स्थिर न हो जाय, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते" परन्तु इस प्रस्ताव को याद्वराव ने भी स्वीकार नहीं किया। मल्लजी निमन्त्रण में नहीं श्राये। यादवराव की स्त्री यादवराव से की यद्कर वंश-मर्थादा की श्रभिमानिनी थी। एक दिन यादवराव ने हँसी हँसी में यह कह दिया कि शाहजी से में जीजी वाई का विवाह करना चाहता हूँ, परन्तु इस विपय पर उनकी स्त्री ने बड़ा कोश्व किया श्रोर दे!चार खरी सुनाई। महाजी इन वातों से कप्ट होकर एक गाँवमें चले गये श्रोर वहाँ जाकर उन्होंने अकाश किया कि भवानी ने खयं प्रकट होकर हमको बहुत सा थन प्रदान किया है। महाराष्ट्र देश में श्रभी तक यह विपय प्रसिद्ध है कि भवानी ने महलजी से कहा था कि "तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुत्र होगा कि जो शिवजी की भाँति प्रभावशाली श्रोर शत्रुशों के दलन करने में बड़ा वीर होगा। वह महाराजा होकर महाराष्ट्र देश में पुनः खराज्य खापित करेगा एवं ब्राह्मणों श्रोर देवालयों का पुनरोद्धार करने में फलीभूत होगा। उसके वंश में २७ पीढ़ियों तक लोग राज्य करेंगे श्रोर वह श्रपने नाम का संवत् जारी करेगा।

सो वास्तव में वही हुआ। महाजी ने विपुल अर्थ पाकर अपने को इत्यकार्य समभा, और उसी धन की वदौलत आत्मो-श्रित की चेष्टा करने लगे। इस महान् कार्य के साधन में उसके साले भोगपाल ने वड़ी सहायता की। इस प्रकार महाजी अह-मन्नगर के मुसलमान राजा की अधीनता में पाँच हज़ार सवारों के सेनापित वन गये और राजा की उपाधि से विभूपित किये गये। कुछ दिनों के वाद सुवर्णी और चाकनदुर्ग और उसके आस पास के देश के मालिक भी हो गये। पूना और सेापा नगर जागीर के उपलच्च में मिला। अब याद्वराव को कोई भी भय शेप नहीं रहा। सन् १६०४ ई० में बड़े समारोह के साथ शाहजी का जीजी वाई के साथ विवाह हुआ। इस विवाहोत्सव में श्रहमदनगर के मुसलमान स्वयं उपिथत थे। इस समय शाहजी की श्रवस्था केवल १० वर्ष की थी। संसार के नियमानुसार मह्नजी की सृत्यु के पश्चात् शाहजी की पैतृक जागीर श्रीर पद प्राप्त हुआ।

इस समय दिल्लीश्वर श्रकवरशाह श्रहमदनगर के राज्य की दिल्ली के श्रधीन करने के लिए युद्ध कर रहा था श्रीर बहुत कुछ जयलाम भी कर चुका था, परन्तु उसी वीच में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी जहाँगीर ने लड़ाई की जारी रक्ला। इस युद्धकाल में शाहजी सेाये हुए नहीं थे। सन् १६२० ई० में श्रहमदनगर के प्रधान सेनापित मिलकश्रमवरके श्रधीन शाहजी ने वड़ा नाम पैदा किया श्रीर इस महायुद्ध में वह श्रपने वलिकम का प्रकाश करके सबके सम्मान-भाजन वन गये। जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् सम्नाट् शाहजहाँ ने शाहजी की पाँच हज़ार सवारों का सेनापित करके बहुत कुछ जागीरें प्रदान की। परन्तु यह श्रवुश्रहीत चिरस्थायी नहीं था। तीन ही वधों के पश्चात् शाहजहाँ ने वहुत सी जागीरें निकाल लीं। श्रव शाहजी ने विस्मित होकर मुगलों का साथ छोड़ दिया श्रीर श्रहमदनगर के मुसलमानों के पत्त में हो गये श्रीर श्राजनम उन्हीं की श्रीर से कार्य्य करते रहे।

दिन दिन पतन की श्रोर वढ़ते हुए श्रहमदनगर राज्य की खार्थानता के लिए भी शाहजी ने दिह्नी की सेना के साथ लड़ाई की। सुलतान शत्रु के हाथों मारा गया परन्तु शाहजी ने उसी वंश केएक दूसरे व्यक्ति की सुलतान वनाकर सिंहासनारूढ़ कराया श्रीर श्रनेक विज्ञ ब्राह्मणों द्वारा देश के शासन का सुदृढ़ प्रवन्ध्र किया। सुलतान की श्रोर से बहुत से दुगों की विजय किया

श्रीर मुसलमानों के नाम के लिए वहुत वड़ी सेना एकट्टी करने लगे।

शाहजहाँ ने इन समस्त कार्रवाइयों की देखकर वड़ा कोध किया और शाहजी और शाहजी के प्रमु के दमन करने के लिए वहुत सी फ़ौज रवाना की। दिह्मीश्वर के सम्मुख युद्ध करना सुलतान अथवा शाहजी के वित्त के वाहर था। कई वर्षों के पश्चात् परस्पर सिन्ध स्थापना हुई और अहमदन्तगर के राज्य का दीपक वुक्त गया (सन् १६३१ ई०)। शाहजी विजयपुर के अधीन भी जागीरदार व सेनापित थे एवं सुलतान के आदेशानुसार कर्नाट देश के अनेक मार्गी के। जय किया। विजयपुर के उत्तर पूना के निकट जिस प्रकार जागीर थी उसी प्रकार कर्नाटदेश के दिवल और भी शाहजी ने वहुत सी जागीरें प्राप्त की।

जीजीवाई के गर्भ से शम्भुजी श्रीर शिवाजी दो पुत्र हुए। लिखा हुआ तो ऐसा है, कि जीजीवाई के पिता के पुरुपागण देवगढ़ के हिन्दूराज्यवंश से थे। यह वात यदि सची है, तो इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि शिवाजी उसी पुरातन राजवंशोद्ध्रत हैं। सन् १६३० ई० में शाहजी ने दुकावाई नामी एक श्रीर कन्या का पाणिग्रहण किया। श्रीममानिनी जीजीवाई को शाहजी के इस कार्य्य से बड़ा कोध हुआ, इसलिए उसने शाहजी का संसर्ग छोड़ दिया श्रीर श्रपने पुत्र शिवाजी को साथ लेकर पूना की जागीर में शाकर रहने लगीं। शाहजी दुकावाई को लेकर कर्नाट की जागीर में रहने लगे श्रीर वहाँ दुकावाई के गर्भ से वेङ्काजी नामक एक पुत्र हुआ।

शाहजी के दे। ब्राह्मण वड़े विश्वस्त मन्त्री श्रीर कर्मचारी थे। उनमें दादाजी कन्हाई खास करके पूना की जागीर श्रीर जीजीवाई के शिशु शिवाजी का रच्चणान्वेपण करते थे।

सन् १६२७ ई० में सुवर्णी दुर्ग में शिवाजी का जनम हुआ था। यह स्थान पूना से लगभग २५ कोस उत्तर की छोर है। शिवाजी की अवस्था जब ३ वर्ष की थी, तब शाहजी ने दुका वाई के साथ विवाह किया था। जीजीवाई के साथ ही शिवाजी भी अपने वाप से अलग हुए। जीजीवाई अपने पुत्रके साथ दादाजी कन्हाई की देख रेख में पूना के दुर्ग में रहने लगीं। शिवाजी के रहने के लिए दादाजी ने पूना नगर में एक विशाल भवन निर्माण कराया था। हमारे पाठकगण शाइस्ताख़ाँ को उसी भवन में देख चुके हैं।

माता-पुत्र उसी स्थान में रहने लगे। लड़कपनहीं से शिवाजी दादाजी से शिवा ग्रहण करने लगे, परन्तु लिखने पढ़ने की उन्होंने अपने नाम तक का लिखना भी नहीं सीखा किन्तु वचपन से ही तीर-कमान चलाने, वर्छी फेंकने भाँति भाँति के खड्ग श्रोर छुरियों के चलाने, श्रोर श्रश्वारोहण में विशेष चमता प्राप्त की। यद्यपि महाराष्ट्रगण सभी घोड़े की सवारी करने में वड़े निपुण होते हैं, परन्तु शिवाजी ने जो सुख्याति लाभ किया वह श्रीरों को प्राप्त करना ज़रा कठिन है। इस प्रकार व्यायाम श्रीर युद्धशिचा के कारण वालक शिवाजी का शरीर शीध ही सुदढ़ श्रीर विलष्ट हो गया।

किन्तु केवल श्रस्त विद्या ही में शिवाजी श्रपना समय नहीं विताते थे। जब कभी श्रवसर मिलता था तब वे दादाजी के पैताने वैठकर महाभारत श्रीर श्रन्यान्य पुस्तकों के महान् पुरुषों श्रोर वीरों के उद्योगों की भी सुना करते थे। यही कारण है कि वालक का हृदय साहसी हो गया श्रोर उसने अपने जी में स्थिर कर लिया कि हिन्दू-धर्म की फिर से सापित कहाँगा। यही कारण है कि उसने मुसलमानों से द्वेप करना निश्चय कर लिया था। शिवाजी ने शीव ही शास्त्रानुसार सब किया-कर्म सीख लिए। कथा श्रवण करने की ऐसी इच्छा थी कि, जब कुछ काल के पीछे उन्होंने देश श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त की; तब भी जहाँ कही कथा होती वह बहुत कप्र श्रीर विपदें सहन कर भी वहाँ जाने की चेष्टा करते थे।

इस प्रकार दादाजी के प्रयत्न से शिवाजी श्राल्पकाल ही में स्वध्मां जुरक्त श्रोर मुसलमानों से श्रातिशय विद्वे पी हो गये। वह केवल से लहीं वर्ष की श्रवस्था में स्वधीन होने के लिए तरह तरह का उपाय से चने लगे। श्रापने समान उत्साही लड़कों से मित्रता करने लगे, श्रोर उन्हें चारों श्रोर से एकत्रित करने लगे। पहाड़ों से विरे हुए कक्क ण्रदेश में उन्हीं साथियों के साथ वरावर श्राने जाने लगे। वे यह भी विचारने लगे कि इन पहाड़ों को कैसे पार करना चाहिए, कहाँ से होकर रास्ता गया है, किस रास्ते पर कोन दुर्ग है १ कौन कौन से दुर्ग श्रातिशय दुर्गम हैं, किस प्रकार दुर्गों पर श्राक्रमण किया जाता है श्रीर किस प्रकार उनकी रक्ता की जाती है। ज्यों ज्यों वालक की श्रवस्था वढ़ती गई वह इन विचारों में श्रातिवाहित होता गया। कभी कभी श्रिवाजी यों हो उन दुर्गों पर जाकर उनका निरीक्तण किया करना। श्रन्त में उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार एक दो दुर्गों को हस्तगत करना ही चाहिए।

वालक की इन चेष्टाश्रों की सुनकर वृद्ध दादाजी की भय होने लगा श्रौर उन्होंने श्रनेक प्रवीध वाक्यों द्वारा शिवाजी की समसाना प्रारम्भ किया। दादाजी के इस प्रकार समसाने का श्रिभप्राय यह था कि जिसमें जागीर भले प्रकार रिक्त रहे, परन्तु शिवाजी के हृद्य में वीरत्व का वीज श्रंकुरित हो गया था, इसलिए इस समसाने बुसाने का कुछ भी फल न निकला। यद्यपि शिवाजी दादाजी की पिता के समान जानते थे, तथापि जिस पथ के वे पथिकथे उसे परित्याग करना उन्होंने उचित न समसा।

माउली जातियों की कप्ट-सिह्णुता श्रोर विश्वासयोग्यता से शिवाजी वड़ा श्राह्मादित हो गया था श्रोर उनमें से यशजी कंक, तक्ष्णी मालश्री श्रोर वाजी फसलकर उसके परम मित्र श्रोर श्रयगण्य हो गये थे। श्रन्त में इन्हीं की सहायता से (सन् १६४६ ई० में) किसी प्रकार तोरण दुर्ग के किलेदार को श्रपने वश में करके शिवाजी ने उस दुर्ग पर श्रपना श्रिवकार कर लिया। इस प्रथम विजय के समय शिवाजी का वयःक्षम केवल १८ वर्ष का था। श्रगले वर्ष शिवाजी ने इस किले के डेढ़ कोस दित्तण-पूर्व तुङ्गिगिरिश्टंग के उपर राजगढ़ नामक एक कोट वनवाया।

विजयपुर के सुलतान ने जब इन समाचारों को सुना तब उसने शिवाजी के पिता शाहजी के बुलाकर उनका तिरस्कार किया और उनसे इन तमाम उपद्रवों का कारण पूछने के लिए उन्हें शिवाजी के पास भेजा। विजयपुर के विश्वस्त कर्मचारी शाहजी को इन वातों की झुछ भी ख़बर न थी इसलिए उन्होंने दादाजी से इसका कारण पूछा। दादाजी कनाई देव ने शिवाजी को फिर बुलाकर सलभाया कि इन श्राचरणों का परित्याग कर दे। नहीं तो इनसे सर्वनाश हो जायगा।

उन्होंने यह भी समभाया कि "तुम्हारे पिता ने विजयपुर के श्रधीन रह कर किस प्रकार से जयलाभ किया है, कितनी जागीरें श्रोर ख्याति प्राप्त की हैं"। शिवाजी ने पितृ-सदश दादाजी से और कुछ न कहकर केवल मिप्रवाच्य द्वारा उत्तर दिया, परन्तु श्रपने संकल्प से विमुख नहीं हुए। इसके कुछ ही दिनें। वाद दादाजी का परलोक गमन हुआ । मृत्यु होने के पहले ही दादाजी ने शिवाजी की एकवार श्रौर बुलाभेजा था। शिवाजी ने यह समक्ष कर कि यस एकवार और डाँट फटकार सुनेंगे उनके पास चले श्रायेपरन्त श्रवकी बार उनके बार्क्यों को सुन कर शिवाजी को विस्मित होना पड़ा। मृत्युशय्या पर पड़े हएदादाजी ने एकवार फिर अपने विद्याभएडार के द्वार की शिवाजी के प्रति खोल दिया और प्रेमपूर्वक शिवाजी की उपदेश करने लगे—"वत्स ! तुम जिस चेष्टा के उपासक हो उससे वड़ी चेष्टा अन्य कोई नहीं है। इस उन्नत पथ का श्रवसरण करके देश की रत्ता करो। ब्राह्मण, गोवत्सादि एवं क्रपकगर्णों की रक्ता में तत्पर हो जात्रो। देवालयों के कलुषित कारियों को उचित दएड दो। ईशानी ने तुम्हें जिस सराज्य स्थापन की आज्ञा दी है उसमें तुम तत्पर हो जाओं इन शब्दों को सुनाकर वृद्ध चिरनिद्रा में निद्गित हो गया। शिवाजी का हृदय इस दिव्य उपदेश की पाकर उत्साह श्रीर साहस से दशगुणा हो उठा। इस समय शिवाजी २० वर्ष का था।

उसी वर्ष शिवाजी ने चाकन श्रीर कान्दाना दुर्गों के किले-दारों को धन की लालच दिलाकर श्रपने वश में कर लिया श्रीर उभय दुर्ग हस्तगत करके कान्दाना का नाम बदल कर सिंहगढ़ रक्खा। इन दुर्गों का विवरण हमने पूर्व ही के परिच्छेदें। में दे दिया है। शिवाजी की विमाता दुकावाई के भ्राता वाजी सोपा को इस दुर्ग का भार प्राप्त हुआ था। एक दिन आधीरात के समय अपनी माउली सेना को साथ लिये हुए शिवाजी ने सहसा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। अपने मामा के साथ कोई अत्याचार न करके उसे सीधा कर्नाट अपने पिता शाहजी के पास भेज दिया। इस प्रकार ये दुर्ग उसके हस्तगत हो गये। कुछ दिनों के वाद पुरन्दर दुर्ग का स्वामी मर गया। उसके लड़कों में कगड़ा पैदा हो गया। शिवाजी ने कार्य्यस्थिन का सुअवसर समक्ष कर छेटि दे। लड़कों का तरफ़दार वन कर दुर्ग पर अपना अधिकारजमा लिया। इस अनुचित व्यवहार पर उसके तीनों भाई उससे नाराज हो गये, परन्तु जव उनसे देश की स्वाधीनता के प्रति सहायता माँगी तव जाकर उन लोगों का कोध शान्त हुआ। शिवाजी तर्क वितर्क में वड़े निपुण थे। जव उन्होंने अपने आशय के। भले प्रकार से समक्षा दिया तव तीनों भाइयों ने शिवाजी के अधीन कार्य्य करना स्वीकार किया।

इसी प्रकार शिवाजी ने एक एक करके अनेक दुर्गी की अपने अधिकार में कर लिया। उन सव दुर्गी का विवरण देकर इस आख्यायिका की भरना स्वीकार नहीं है। अतः उन्हें यहीं छोड़े देते हैं। सन् १६४६ ई० में शिवाजी के कर्माचारी आवाजी स्वर्णदेव ने कल्याण दुर्ग और समस्त कल्याणी प्रदेश की विजय कर लिया। इस विषय से विजयपुर के सुलतान की कोध हुआ और उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी की क़ैद कर लिया और शिवाजी की यह सन्देशा भेज दिया कि 'यदि तुम अमुक तारीख़ तक अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे वाप जिस घर में क़ैद हैं उसका द्वांजा सद् के लिए वन्द कर दिया जायगा।"

शिवाजी ने दिल्लीश्वर से प्रार्थना करके अपने पिता के प्राण् चचाये, परन्तु फिर भी चार वर्ष तक शाहजी नज़रवन्द् रक्खे गये।

जैलि के राजा चन्द्रराव की शिवाजी ने अपने पत्त में लाने और मुसलमानों की अधीनता की वेड़ी के चूर्ण करने के लिए अनेक प्रयत्न किये। परन्तु चन्द्रारावमीर के अखीकार करने पर शिवाजी ने उसके भाई की मरवा डाला और सहसा उसके हुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार समस्त जैलि प्रदेश अधिकार में आ गया और उसीवर्ष शिवाजी ने प्रतापगढ़ नामक एक नये दुर्ग का निर्माण कराया। इसके दे। वर्ष के पश्चात् शिवाजी ने मृरेश्वर और त्रिमूलिएक्सली की पेशवा वनाया और समस्त कक्कणप्रदेश की विजय करने के लिए वहुत सी सेना एक वित की।

इस वार विजयपुर के सुलतान ने निश्चय कर लिया कि श्रव शिवाजी को एक वारगी ध्वंस कर डालना चाहिए। सन् १६५६ ई० में श्रवुलफ़ज़ल नामक एक प्रसिद्ध योद्धा ने ५००० सवार श्रोर ७००० पैदल श्रोर वहुत सी कमानों के साथ शिवाजी पर चढ़ाई की श्रोर उसने वड़े गर्व से प्रकाशित किया कि वहुत जल्दी शिवाजी को पकड़ कर उसे वेड़ियों से जकड़ दूँगा श्रोर सुलतान के पाये तख़ के सामने पेश ककरा।

इतनी वड़ी सेना से लड़ाई करना शिवाजी ने उत्तम नहीं समभा श्रीर सिन्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गये। श्रबुलफ़ज़ल ने गोपीनाथ नामक एक ब्राह्मण की शिवाजी के पास मेजा। प्रतापगढ़ के किले में भरी सभा के बीच शिवाजी गोपीनाथ से मिले। परस्पर बहुत सी वार्ते हुई, पश्चात् रात विताने के लिए शिवाजी ने उन्हें एक मकान में ठहरा दिया।

रात के समय शिवाजी गोपीनाथ से मिलने श्राये। शिवाजी वातचीत करने में चड़े निपुण थे। उन्होंने या प्रकार से गोपीनाथ की समभाने चुभाने के लिए कहा कि श्राप ब्राह्मण हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, परन्तु हमारी वातों की ज़रा सुनिए। हम जो कुछ करते हैं वह समस्त हिन्दू जाति के हित के लिए करते हैं, खंय भवानी ने हमकी ब्राह्मण, गोवत्सादि की रक्ता के लिए उत्तेजित किया है, हिन्दू देवालयों के निश्रहकारियों की दण्ड देने के लिए श्राह्म दी है श्रीर हिन्दू धर्म के शत्रुश्रों के विरुद्धाचरण करने के लिए श्रादेश किया है। श्राप ब्राह्मण हैं। भवानी की श्राह्माओं का समर्थन कीजिए श्रीर श्राप्ते जातीय श्रीर खधर्मीय राज्य में रहकर खच्छन्द होकर विचरण कीजिए।

गोपीनाथ ने इन कथनोपकथन से तुए होकर शिवाजी की सहायता देना स्वीकार कर लिया। कार्य्य सिद्ध होने के लिए यह निश्चय हो गया कि श्रवुलफ़ज़ल की किसी न किसी जगह शिवाजी से श्रवश्य मिल जाना चाहिए।

कई दिनों के वाद प्रतापगढ़ दुर्ग के निकट मुलाकात हो गई। श्रवुलफ़ज़ल ने १५०० सवारों की क़िले के पास खड़ा करा दिया, श्रीर खुद पीनस में चढ़कर केवल एक नौकर के साथ शिवाजी से मिलने चला श्राया। शिवाजी उस दिन वड़ी पूजा श्रीर श्रचना के पश्चात निश्चित घर में श्रवुलफ़ज़ल से मिलने श्राया। चलते समय स्नेहमयी माता के चरण पर सिर

रखकर उनके आशीर्वाद से विभूषित हो लिए थे कुर्ती और मिर्ज़ई को पहन लिया और उसके नीचे तीक्ण छुरी को भी छिपा लिया। कुछ देर के वाद शिवाजी किने से वाहर हुए और अपने वाल्यकाल के मित्र तन्नजी और मालश्री को साथ लेकर अञ्चलफ़ज़ल से मिलने चले। सहसा आलिंगन के वहाने तेज़ छुरी द्वारा मुसलमान को ज़मीन पर गिरा दिया तत्पश्चात् शिवाजी की सेना ने अञ्चलफ़ज़ल की सेना को मार भगाया और वहुत से किलों को शिवाजी ने अपने कृष्णे में कर लिया। शिवाजी की फ़ीज विजयपुर के राजमहलों के सामने तक लूटमार करती चली गई।

विजयपुर के साथ इस प्रकार तीन वर्ष तक श्रीर लड़ाई उनी रही, परन्तु किसी प्रक्त को विजयलाभ नहीं हुश्रा। सन् १६६२ ई० के अन्त में शाहजी ने मध्यस्थ वनकर शिवाजी श्रीर विजयपुर में परस्पर का सिन्ध-स्थापन करा दिया। शाहजी जब शिवाजों को देखने श्राये थे, उस समय शिवाजों ने पितृ-भिक्त की पराकाष्ट्रा कर दिखाई थी। श्रपने घोड़े से उतर कर राजा के तुल्य उनका श्रमिवादन किया था। पिता की पीनस के साथ साथ पैदल दोड़ते चले श्राते थे श्रीर उनके कहने पर भी उनके सम्मुख श्रासन पर नहीं वैठ सके। पुत्र के पास कई दिन रह कर शाहजी बड़े श्रनिद्दत हुए श्रीर तत्पश्चात् विजयपुर जाकर दोनों में संधि करा दी। शिवाजी ने पिता की स्थापित संधि के कभी विरुद्धाचरण नहीं किया, श्रीर उनके जीवन पर्य्यंत फिर विजयपुर से कोई लड़ाई नहीं हुई। परन्तु शाहजी की मृत्यु के पश्चात् जो लड़ाई विजयपुर से हुई उसमें शिवाजी श्राक्रमणकारों नहीं थे।

सन् १६६२ में यह संधि खापित हुई थी। पहले ही कह आये हैं कि उसी साल मुग़लों से भी लड़ाई प्रारम्भ होगई थी। अब हमारी आख्यायिका भी उसी समय से प्रारम्भ हो रही है। मुग़लों की लड़ाई के प्रारम्भकाल में शिवाजी के अधीन समस्त कंकण देश था और उनके पास ७ हज़ार सवार और पू हज़ार पैदल सेना थी। शिवाजी उस समय २५ वर्ष के थे।

#### नवाँ परिच्छेद

## . शुभकार्थ्य-संपादन

हिंदिकेकियं भगवान् श्रस्ताचलचूडावलम्बी हुए हैं। दी सिंहगढ़ के दुर्ग के भीतर चुपचाप सेना दी कि सिज्ञत हो रही है। दुर्ग के वाहर के मनुष्य किएएएएड यह नहीं जान सकते कि क़िले में क्या हो रहा है।

किले के एक ऊँचे टीले पर कई एक वड़े योद्धा खड़े हैं। इस टीले से वड़ा मनाहर हर्य देखा जाता है। पूर्व की श्रोर सुन्दर नीरा नदी वह रही है। उसकें तटस्थ जंगली वृत्त वसंत- ऋतु की छपा से फूले नहीं समाते। चारों श्रोर नये खिले हुए पुष्पें श्रोर दुर्वादलों की शोभा प्रकाशमान है। उत्तर की श्रोर विस्तृत भूमि पड़ी है श्रोर उसकी हरियाली सूर्य्य की किरणों से सोने का समुद्रकी प्रतीति हो रही है। वहुत लम्या चौड़ा वसा हुश्रा पूना शहर भी श्रपना गौरव जता रहा है श्रौर योद्धागण प्रायः उसी श्रोर देख रहे हैं श्रौर दिलमें यह विचार रहे हैं "देखना है कि श्राज इस शहर के भीतर कौन सी घटना घटित होती है श्रौर इसी चिंता में वे सब निमग्न हैं। दिल्ल की श्रोर जहाँ तक नज़र उठाकर देखते हैं पहाड़ ही पहाड़ दीख पड़ता है। पहाड़ की चोटियाँ छिपते हुए सूर्यभगवान की किरणों से वड़ी श्रपूर्व शोभा प्राप्त कर रही हैं। परन्तु हमारा

विश्वास है कि योद्धागण पर्वत के इस मनोहर दृश्य को नहीं देख रहे हैं, किन्तु उन्हें कुछ श्रीर ही चिन्ता है।

जिस वड़े साहस अथवा युद्ध की तैयारी हो रही है वह कोई महान् कार्य्य है। जब मनुष्य किसी ऐसे कार्य्य में तत्पर होनेवाला होता है कि कार्य्य सिद्ध होने पर वह श्राजनम खच्छन्दता से रहेगा श्रथवा निहत होने पर उसकी जीवन-श्राशा समूल नप्ट होने की सम्भावना होती है तव धैर्थ्यवान मनुष्य का साहस रक जाता है। श्राज या तो शाइस्ताखाँ मारा जायगा श्रौर मुगलों की सेना पराजित होकर महाराष्ट्रदेश से निकल भागेगी, अथवा महाराष्ट्र-जीवनसूच्ये सर्वदा के लिए श्रस्त हो जायगा श्रोरभारतवर्ष में खराज्य की श्राशा जड़मूल से विनिष्ट हो जायगी ? इसी प्रकार की चिन्ता से आज शिवाजी भी चिंतित हैं। जब योद्धा योद्धा की श्रोर देखता है तब उसकी आन्तरिक भावना छिपी नहीं रहती। केवल वीस श्रथवा पचीस मात्र सेना लेकर शिवाजी शत्रुकी सेना में प्रवेश करेंगे,यह एक भीपण कार्य्य है।इसमें सन्देह है कि इसके पहिले भी शिवाजी ने ऐसा कार्य्य किया है। किस योद्धा के मस्तक श्रीर ललाट से चरा भर के लिए मेघाच्छन नहीं हो गया ?

उस वीर मौली सेना के मध्य में वह दूरदर्शी मूरेश्वर त्रिमूल पेशवा थे। मूरेश्वरजी ने श्रहपवयस ही से शिवाजी के पिता शाहजी की श्रध्यत्तता में युद्ध का कार्य्यसंपादन किया था। उसके पश्चात् शिवाजी के श्रधीन रहकर प्रताप-गढ़ जैसे चमत्कारी-दुर्ग को वनवाया था। चारही वर्ष के भीतर भीतर पेशवा का पद्मास कर लिया और तत्पश्चात श्रपने पद के कार्य्य-साधन में यड़ी समता का प्रकाश किया। श्रहलफ़ज़ल की जब शिवाजी ने हत्या की थी मूरेश्वर ही ने उसकी सेना पर श्राक्रमण करके उसे मार भगाया था। मुसलमानों से युद्ध श्रारम्भ होने के श्रवसर से वहीं पेदल सेना के सेनापित थे। मूरेश्वरजी युद्ध के समय साहसी, विपद्काल में क्षिर श्रार श्रविचित्त, परामर्श देने में बुद्धिमान् श्रीर दूरदर्शी थे श्रीर उनकी श्रपेत्ता कार्य्यद्त्त श्रीर शहतवन्धु शिवाजी का श्रीर श्रन्य कोई नहीं था।

श्रावाजी स्वर्णदेव शिवाजी के एक दूरदर्शी श्रीर युद्धकुशल ब्राह्मण थे। उनका प्रकृत नाम नीलपन्त स्वर्णदेव था, परन्तु श्रावाजी के नाम से विख्यात थे। उन्होंने सन् १६४ ई० में कल्याण हुर्ग श्रीर कल्याणी प्रदेश को हस्तगत किया था श्रीर सम्प्रति रायगढ़ के प्रसिद्ध हुर्ग का निर्माण कराना श्रारम्भ कर दिया था।

प्रसिद्ध श्रन्नजी दत्तभी सिंहगढ़ के दुर्ग में श्राज उपस्थित थे। चार वर्ष हुए कि उन्होंने पवनगढ़ नामक दुर्ग के। हस्तगत किया था श्रीर उनकी गणना शिवाजी के प्रधान श्रिधकारियों में है।

सवारों के सेनापित निर्ताई श्राज सिंहगढ़ में नहीं थे। वे किसी प्रकार से पहुँच कर मुग़लों की उस सेना को जो श्रोरंगायाद श्रोर श्रहमदनगर में पड़ी थी हरा श्राये थे जिसको कि हमारे पाठक चाँदखाँ की ज़वानी शाइस्ताख़ाँ की मजनित में सुन चुके हैं। इस समय सिंहगढ़ से एक छोटे नायक के श्रायीन थोड़ी संख्या में सवारों की सेना थी। पूर्व परिच्छेद में शिवाजी के तीन मोली जाति के वाल्य-काल के सखाओं का वर्णन हो चुका है, जिनमें तीन वर्ष हुए कि वाजी फसलकर का देहान्त होगया, परन्तु आजके दिन तन्नजी मालश्री और यशजी कान्ह सिंहगढ़ के किले में मौजूद हैं। इन्हें वाल्यकाल का सौहाई, यौवनावस्था का विपम साहस अभी तक विस्मृत नहीं हुआहै।सैकड़ों वार माउली सेना लेकर शिवाजी के साथ हज़ारों वार पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं।

स्थ्यं श्रस्त हो गया। सन्ध्या की छाया धीरे धीरे जगत् में प्रवेश कर रही है। वह वीरमंडली श्रवतक कोठे के ऊपर खड़ी है, कि इतने में शिवाजी वहाँ श्रागये। उनका मुखमंडल गम्भीर श्रोर हढ़ प्रतिज्ञा से युक्त था। भय का लेश मात्र भी दृष्टि नहीं श्राता था। वह श्रपने वस्त्रों के नीचे वस्तर श्रीर श्रस्त्र लगाये हुए थे। प्रतीत होता था कि श्राज की रात में वह कोई श्रसम साहस का कार्य्यसाधन कियाचाहते हैं। इस वीर के नयनद्वय उज्ज्वल, श्रीर दृष्टि स्थिर श्रीर श्रविचलित थी।

शिवाजी ने कहा-"भाई ! सव ठीक है, चलो चलें।"

म्रेश्वर ने कहा—"क्या आपने यह निश्चय कर लिया है कि आज की रात में खर्णदेव, या अन्नाजी अथवा में आपके साथ नहीं जाने पावेंगे? महात्मन्! विपद्काल में कव हम लोगों ने साथ छोड़ दिया है?"

शिवाजी—"पेशवाजी! जमा कीजिए, श्रीर श्रमुरोध मत कीजिएंगा। श्रापका साहस,विक्रम श्रीर श्रापकी विज्ञता हमसे छिपी नहीं है किन्तु श्राज जमा कीजिए। भवानी के श्रादेश से श्राज हमने विषम प्रतिज्ञा की है। श्राज में ही उस कार्थ. का साथन कहँगा नहीं तो इन श्रिकञ्चनकर प्राणों को नहीं रक्ख़्ँगा। श्राप श्राशीर्वाद कीजिए कि जयलाभ हो; किन्तु यदि श्रमक्रल हो, श्रथवा कार्य्यसाथन में मेरे प्राण चले जायँ तो भी श्राप तीनों महाश्यों के होते हुए महाराष्ट्रदेश को कोई पित नहीं पहुँचेगा। यदि श्राप लोग भी मेरे साथ प्राण दे देंगे तो देश किसकी बुद्धि-वल से रहेगा? स्वाधीनताको फिर कौन स्वापित करेगा? हिन्दूगौरव की रक्षा कौन करेगा? श्रतः यात्राकाल में श्रव श्रौर कुछ न कहिए।

पेशवा ने समभ लिया कि अब और कुछ कहना वृथा है। वे और कुछ न बोले। शिवाजी ने पेशवा को सम्बोधन करके कहा—"प्रिय म्रेश्वर! श्रापने पिताजी के निकट काम किया है। आप मेरे पिता के तुल्य हैं, आशीर्वाद दीजिए आपके आशीर्वाद से जय होगा। बाह्मण का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। आवाजी! अवजी! आशीर्वाद दीजिए, में कार्य्य के निमित्त प्रस्थानित होता हूँ।"

मूरेश्वर, श्रावाजी श्रौर तन्नजी ने सजल नयनों से श्राशीर्वाट् दिया, तत्पश्चात् शिवाजी ने श्रपने मौडली सुहद् तन्नजी श्रोर यशजी को संवोधन करके कहा, "वाल्य सुहद्! श्राज्ञा दीजिए।"

तन्नजी—"प्रभो ! किस अपराध के कारण मुक्ते आप अपने संग नहीं ले चलते हैं ? वह किस रात की वात है अथवा वह कौन सा दुर्ग है कि जिसके विजय करने में में साथ नहीं था ? पहली वार्चा स्मरण करके देखिए, कंकणदेश में आपके साथ कौन अमण कर रहा था ? पहाड़ों की चोटियों पर, तलहटियों में, पर्वतों की कन्दराओं में, निद्यों के तीर में कौन आपके साथ रहकर शिकार कराता था? रात के समय कौन दुर्गीं के विजय का परामर्श किया करता था ? विचार करके देखिए; यशजी, मृत वाजी और यही दास-तन्नजी यही तीनों रहतेथे। वाजी प्रभु के कार्य्य करने में हत हुआ था; हमारी उससे अन्य और कोई इच्छा नहीं है। आज्ञा दीजिए में भी आप के साथ चलूँ कि जिस में जयलाम होने पर प्रभु के आनंद से आनिन्दत होऊँ और यदि, प्रभु विनष्ट हों तो हमारा यहाँ का जीता रहना बुथा है। हमें यह नहीं स्कता कि में जीवित रह कर राज्य का कैसे कार्य्य ठीक कर सकूँगा। आशा है कि आप अपने वाल्यकाल के सहदय की वंचित नहीं करेंगे।

शिवाजी ने देखा कि, तन्नजी की श्राँखों में जल भर श्राया है। श्रतः खुन्धभाव से शिवाजी ने तन्नजी श्रोर यश जी की श्रालिंगन करके कहा "भ्रातः! मोरे पिंह श्रदेय कछु तेारे" शीव रण के लिए तैयरी करदो।

पत्पश्चात् शिवाजी ने अन्तःपुर में प्रवेश किया। दुःखिनी-जीजी अकेली वैठी हुई चिन्ता कर रही है, और देवी से प्रार्थना कर रही है "माता ! पुत्र को आजकी विपदों से रिचत रिखए, कि उसी समय शिवाजी आकर वोले—"माता ! आशीर्वाद दीजिए, जाना चाहता हूँ।"

जीजीवाई ने स्नेहमयी खर में कहा—"वत्स ! श्रा एकवार मुक्ते प्यार करलूँ। कव तेरी विपदायें शेप होंगी श्रीर यह दुःखिनी शोक श्रीर चिंता से विमुक्त होगी।"

शिवाजी—"माता ! श्रापके श्राशीर्वाद से कव नहीं विपदीं से उद्धार हुआ ? श्रीर किस युद्ध में जयलाभ नहीं हुआ ?"

जीजीवाई—"वत्स ! दीर्घजीवी हो, ईशानी तुम्हारी रत्ता करें" इतना कहकर माता ने शिवाजी के मस्तक पर स्नेहमयी हाथ फेर दिया और आँखों से टपटप आँस् चूने लगे। शिवाजी ने सबसे विदा लेली थी; परन्तु श्रव तक उनकी दृष्टि स्थिर श्रीर स्वर कंपित था, श्रीर श्रधिक न सँभाल सके, दोनों नेत्र डवडवा श्राये श्रीर गद्गद स्वरों में कहा—"माता, तुम्हीं हमारी ईशानी हो, श्रापही की मिक्तभाव से श्राजनम सेवा करूँगा, श्रापही के श्राशीर्वाद से सारी विपदों से मुक्त हुँगा।"

वृद्धा जीजी ने वहुत अश्रुपात करके शिवाजी की विदा किया और कहने लगीं—"वत्स! हिन्दूधर्म्म के जय का साधन करो। खयं महादेव शम्भु तुम्हारी रज्ञा करेंगे। हमारे पितृकुल देवगढ़ के अधिपति थे, हिन्दू धर्मावलम्बी थे। वत्स! में आशीर्वाद देती हूँ तुम महाराष्ट्रदेश के राजा हो, और दान्निणात्य लोग हिन्दूधर्म अवलम्बन करें।

समस्त सेना सजी सजाई तय्यार है। शिवाजी चुपचाप घोड़े पर चढ़ गये और सारी सेना किले के दरवाज़े की ओर चलने लगी।

क़िले से वाहर होते ही समय, एक श्रित श्रव्पवयस्क योद्धा ने शिवाजी के सामने श्राकर शिर नवाया। शिवाजी ने उसे पहचान लिया और जिज्ञासा की—"रघुनाथजी हवलदार! इस समय तुम्हारी क्या प्रार्थना है ?"

रघुनाथ—प्रभु ! उस दिन जब कि मैंने तारणदुर्ग से पत्रादि लाकर दिया था उससे आपने प्रसन्न होकर कुछ पुरस्कार देना स्वीकार किया था । शिवाजी—"हाँ, क्या आज इस कठिन कार्य्य के प्रारम्भ में पुरस्कार लेने आये हो ?"

रघुनाथ—में यही पुरस्कार चाहता हूँ कि आज मुक्ते भी अपने साथ ले चलिए, और जब २५ माली सेना के साथ आप पूना नगर में प्रवेश करेंगे, यह दास भी साथ ही रहेगा, यही इच्छा है।

शिवाजी—राजपूतवालक ! क्यों इच्छापूर्वकं इस खंकट में फँसते हो ? तुम छोटे हो, तुम्हारा अधिकार भी प्राण देने का नहीं है।

रघुनाथ—राजन् ! श्रापके साथ रहकर प्राण दूँगा, फिर इस दशा में खंसार में कोई राने वाला भी हमारा नहीं है श्रीर यदि समर में श्रापका कार्य्य तिलमाल भी साध सका ते। श्रपने की श्रमर समभूँगा। इस प्रकार चलने में उभयपन्न का लाभ है।

रघुनाथ के वही काले काले घुँघराले समरविनिंदित केश-गुच्छ श्राँकों के ऊपर छिटके हैं। वालक के सरल, उदार मुख-मंडल पर वीरों की शोभा देने वाली प्रतिभा विराजमान है। श्राट्यवयस्क योद्धा की इस कथा को सुनकर श्रीर उसके उदार मुखमंडल को देखकर शिवाजी परम संतुष्ट हुए। उन्होंने सेना दल में सम्मिलित होने की उसे श्राज्ञा दे दी। रघुनाथ सिर को भुकाकर तुरंत घोड़े पर चढ़ लिया।

सिंहगढ़ से लेकर पूना पर्य्यन्त समस्त पथों पर शिवाजी की सेना वैठ गई। ज्यों ज्यों सायंकालीन श्रंधकार जगत् में प्रविष्ट होता गया त्यों त्यों शिवाजी की सेना अपना श्रधिकार करती गई। यदि इस श्रवसर पर एक भी दीपक जलता श्रथवा कोई शब्द होता, तुरंत सारी करत्त पूनावालों को प्रकाशित हो जाती, सुतरां निःशब्द श्रंधकार में सैन्य-सन्निवेशन करने लगी। यह कार्य्य समाप्त हुआ। रजनी ने जगत् में गाढ़ श्रंधकार का विस्तार किया। शिवाजी, तन्नजी श्रीर यशजी सहित २५ सैनिकों

को लेकर पूना के निकट एक वाग में छिप गये। रघुनाथ छाया की माँति अपने प्रभु के पीछे पीछे था।

श्रधिक श्रंधकार के कारण वह श्राम का वाग छिप गया। संध्या समय का शीतल वायु वह कर वाग में मरमर शब्द को उत्पन्न कर रहा था। रात हो जाने के कारण पूना के लोग वाग से हो होकर नगर में जारहे थे, परन्तु उनके निविड़ श्रंथकार के श्रतिरिक्त उन्हें श्रीर कुछ नहीं सुस्तता था, श्रीर न मरमर शब्द के विभिन्न कुछ सुनाई पड़ता था।

कमानुसार पृना नगर का गोलमाल निस्तन्थ हुआ, लोगों के घरों में दीपक जलने लगा। निस्तन्ध नगर से केवल चौकी दारोंकी श्रावाज़ कभी कभी सुनाई देती थी अथवा वायु केमोंकों के समानशृगालों का चिल्लानाभी सुन पड़ता था। सहसा चूँ चूँ का शब्द हो उठा कि शिवाजी का हृदय भी एक वारगी उमड़ श्राया और उसी ओर देखने लगे। गली केभीतर शब्द होताथा, इस कारण नगर के वाहर वालकों को दिखाई नहीं एड़ताथा।

चूँ०, चूँ० चूँ० का फिर शब्द हुआ। फिर शिवाजी उसी श्रोर देखने लगे। बहुत से दीपक जलाते हुए लोग इसी तरफ़ श्रारहे थे। यही बरात है।

वरात पास आगई। पूना के चारों और खाई अथवा प्राचीन (शहरपनाह) नहीं है इससे वह अस्पष्ट रूप से दीख पड़ता है। वरात के साथ विविध प्रकार के वाजे वज रहे थे। साथ ही सवार भी थे परन्तु पैदलों की संख्या अधिक थी।

शिवाजी ने चुपचाप अपने वाल्य सुदृढ़ तन्नजी और यशजी को गले से लगा लिया। एक दूसरे की ओर देखने लगा। यही भाव प्रत्येक के अन्तःकरण में जागृत हो आया और नयनों में श्राँस् भर श्राये, किन्तु शब्द निकालना श्रनावश्यक था। उसी निःशब्दावस्थामें शिवाजी श्रोर उसके साथीगण वरात में मिलगये।

वराती लोग शाइस्ताख़ाँ के महलों के पास ही से होकर जाने लगे। महल की ललनायें भरोखों से होकर वाजेगाजे का श्रवलोकन करने लगीं। श्रीरे श्रीरे यात्रीगण चले गये। कामिनी भी महलों में सोने चलीं गईं, परन्तु यात्रियों में से २५ मनुष्य ख़ाँसाहिव के घरके पास ही छिपरहे जिनकों कि किसी ने भी नहीं देखा। श्रीरे श्रीरे वरात का जुलूस भी वन्द हो गया।

रजनी और भी गम्भीर होती गई। शाइस्ताख़ाँ के शयना-गार में एक खिड़की थी। उसी में धीरे धीरे कुछ शब्द होने लगा। ख़ाँ साहिच के घर की अधिकांश स्त्रियाँ निद्रित थीं अथवा कोई ऊँघ भी रही थी। इसी कारण उन लोगों ने उस शब्द को सुनकर भी उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया।

एक ईंट, फिर एक ईंट इसी प्रकार इटों पर ईटैं खिसकने लगीं।हटात् चोर!चोर!! कह कर स्त्रियाँ चिल्लाने लगीं, फिर उन्होंने जो चिराग़ लेकर देखा तो सहम गईं। "एक के पीछे एक योद्धा चीटियों की भाँति घर में घुसे चले आ रहे हैं।" फिर क्या था, शोर शरावा मच गया शाइस्ताख़ाँ भी जग पड़ा और उसे लोगों ने इस आपत्ति की सूचना दी।

कहाँ तो ख़ाँसाहिव ख़ाव देख रहे थे—िक शिवाजी सामने खड़ा हाथ वाँधे सुलह का मुलतजी है, कहाँ एकवारगी चौंककर जगने पर क्या मालूम होता है "शिवाजी ने पूना को अपने अधिकार में कर लिया है और अब उसके घरपर चढ़ आये हैं!

भागने की सुविधा के लिए ख़ाँसाहिय एक द्रवाज़े की श्रोर निकल गये, परन्तु देखते क्या हैं कि वहाँ एक योद्धा वच्छी लिए हुए खड़ा है। दूसरे द्रवाज़े को भागे। वहाँ भी वही द्शा देखी। जब उन्होंने देखा कि समस्त द्वार रुद्ध है। खिड़की की राह से भागना चाहा कि उसी समय उन्होंने सुना "हर हर महादेव।" पास का मकान महाराष्ट्र-योद्धागणों से भर गया।

वापरे वाप ख़ाँसाहिव का घर लुट गया इस प्रकार का गुल मच गया। राजमहलों के रज़कगण सहसा आक्रांत होकर हत-ज्ञान हो गये, बहुसे हताहत हुए, परन्तु फिर भी खामी की रज्ञा के लिए बहुत लोग दोड़े दौड़े आगये और उन २५ माउली की चारों श्रोर से घेर लिया।

थोड़ी ही देर में भीपण्रूप से वह महलपरिपृरित हो गया। चिराग जलाया गया, परन्तु श्रंथकार में माऊलीगण चीत्कार करके युद्ध करने लगे। श्रन्थकार ही में हिन्दू मुसलमान लड़ रहे हैं। दरवाज़ों से भनभनाने का शब्द हो रहा है। श्राक्रमण्कारियों की श्रोर से धीरे धीरे खिलखिलाने का शब्द हो रहा है। श्राह्त लोग श्रार्तनाद कर रहे हैं। सारांश यह कि सारा प्रासाद इन्हीं शब्दों से परिपृर्ण है। उसी समय शिवाजी हाथ में वच्छी लिए हुए योद्धाओं के वीच में श्रा खड़े हुए, "हर हर महादेव" कहकर लोग चिल्लाने लगे। साथही माऊलीगण हंकार देने लगे। मुगलों के पहरीगण भाग खड़े हुए, श्रथवा सव के सव हतश्राहत हुए। शिवाजी भीपण वच्छीघात से द्वार को तोड़कर शाइस्ताख़ाँ के शयनागार में घुस गए।

सेनापित की रत्ता के लिए कई एक मुग़ल उस घर में दौड़कर पहुँच गये। शिवाजी ने देखा कि सामने मृत चाँदखाँ का विक्रमशाली पुत्र शमशेरखाँ खड़ा है। पिता यद्यपि श्रपमानित होकर प्राण-त्याग कर गया है तथापि पुत्र उसी स्वामी की रचा के लिए प्राण त्यागने की प्रस्तुत होकर श्रय-सर है।शिवाजी एक चणभर खड़े रहे, फिर खड्ग निकाल कर कहा, "युवक! तुम्हारे पिता की हत्या करके इस समय मेरा हाथ कलुपित है। श्रतः हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, रास्ता छोड़ दे।"

शमशेरलाँ ने उत्तर नहीं दिया परन्तु उसकी आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं। शिवाजी की आत्मरत्ता करने का भी ख़बकाश नहीं मिला कि उसके पूर्व ही शमशेर ख़ाँ का उज्ज्वल खड्ग उनके सिरपर आगया।

शिवाजी ने मुहूर्त भरके लिए जीवन की श्राशा त्यागकर भवानी का नाम लिया, सहसा देखा कि पीछे से एक वर्च्छा: ने श्राकर खड्गधारी का भूतलशायी कर दिया। पीछे फिर कर जो देखा, रघुनाथजी हवलदार!

शिवाजी—"हवलदार ! तुम्हारा यह कार्य्य हमें श्राजन्मः विस्मृत नहीं होगा"। केवल इतनाहीं कह वह श्रागे वढ़ः गये।

इसी समय अरोखे में रस्ती डाल कर शाइस्ताख़ाँ नीचें उतर रहा था। कई एक माऊलीगण उस अरोखे की त्रोर बढ़ें। उनमें से एक ने खड्ग का त्राघात किया, जिससे शाइस्ताख़ाँ की एक उंगली कट गई, परन्तु शाइस्ताख़ाँ ने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा और भाग निकला, परन्तु उसका लड़का श्रवुल फ़तह और सारे प्रहरी निहत हुए। उस समय शिवाजी ने देखा किसारा घर और वरणड़ा रक्त सेरिक्षत हो रहा है। जगह जगह पर चौकीदार मरे पड़े हैं। स्त्रियों श्रीर वालकों के श्रार्तनाद से प्रासाद परिपूर्ण हो रहा है। मऊलीगण मुग़लों के। ध्वंस करने के लिए चारों श्रोर दोड़ रहे हैं। मशालों से हताहतों की दशा माफ़ माल्म पड़ने लगी। किसी का शिर श्रलग पड़ाहें,केंाई रक्त में सरावोर हैं, केंाई मारे श्राधातों के पहिचाना नहीं जाता, रक्त की नाली वह रही है। ऐसी दशा देख कर शिवाजी ने माऊली गणों के। श्रपने पास बुलाया। सभी श्रवसरों पर शिवाजी के योद्धाशों ने जयलाभ किया था परन्तु बुथा शाण नाशहोते हुए देख कर शिवाजी विरक्त हो उठे श्रीर उन्होंने सब के। संबोधन करके कहा—"श्रव व्यर्थ श्रीर हत्या न की जाय। हमारा कार्य्य सिद्ध हो गया। भीरु शाइस्ताख़ाँ भाग गया, श्रव वह हमारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता। श्रव जल्दी से सिंहगढ़ चलना चाहिए।"

श्रंथकारमय रजनी में शिवाजी श्रनायास ही पृना से निकल कर सिंहगढ़ की श्रोर दौड़ने लगे। जब दो कोस निकल श्राये तब मशाल के जलाने की श्राज्ञा दी। बहुत सारे मशाल जलने लगे। पृना से शाइस्ताख़ाँ ने देखा—महाराष्ट्रों की सेना निरापद सिंहगढ़ की चली जा रही है।

दूसरे दिन कुछ मुग़लों ने सिंहगढ़ पर चढ़ाई कर दी, किन्तु लड़ने को कौन कहे थोड़े थोड़े ग़ोलों में भागने लगे। कर्ताजी गुज़र श्रोर उनके श्रधीन महाराष्ट्रीय सेना, श्रीर सवारों ने चहुत दूर तक मुग़लों का पीछा किया।

साहसी योद्धागणों को युद्ध की पिपासा श्रौर वढ़ गई, किन्तु शाइस्ताख़ाँ उस प्रकार का वीर नहीं था। उसने श्रौर- क्रुज़ेव के नाम एक ख़त लिखा; श्रौर श्रपनी सेना की उसमें

यथेए निन्दा का और यशवंतिसह का शिवाजी की ओर हो जाने का भी उल्लेख किया। और इज़ेव ने सव वातों को सोच समक्ष लिया। दो सेनानायकों को अकर्मण्य विवेचना देकर अपने पुत्र को सुलतान मवज्ज़म साथ दिल्ल की लड़ाई पर भेजा और फिर उनकी सहायता के लिए यशवंत को दोवारा भेजा।

इसके एक साल वाद तक कोई लड़ाई नहीं हुई। सन् १६६४ ई० के आरम्भ ही में शिवाजी के पिता का शरीरान्त हो गया। आद्धादिकार्थ्य सिंहगढ़ ही में समापन करके वेरायगढ़ चले गये, वहाँ राजा की उपाधि प्रहण करके अपने नाम का रुपया ढलवाया था। अब हम अपने इस नयेराजा से यहाँ विदा लेते हैं।

पाठकगरा ! वहुत दिन हो गये, तोरराहुर्ग की कोई ख़वर नहीं मिली, श्राइए वहीं चलें श्रौर देखें, वहाँक्या हो रहा है।

## दसवाँ परिच्छेद

#### आशा

पाठकगण ! श्राइए, हम उस दिन की वार्ते सुना दें।
"जव उस रात को सरयूवाला श्रपने देशीय तरुण-योद्धा को
भोजन करा रही थी तब श्राप भी पास ही बैठी, उसके देवनिन्दित श्रवयवों को देख रही थी। जब चार श्राखें हुई लज्जावन वदना धीरे धीरे खिसक गई।

जाने की ती खिसक गई परन्तु उसके हृद्य में एक नूतन-भाव का श्रविष्कार हो गया। रघुनाथ ने क्यों मेरी श्रोर से।ह्रेग हृष्टि की है ? क्या रघुनाथ ने स्वदेशीय वालिका के ऊपर स्नेह-सहित नयनचेप किया है ? क्या उसने वास्तव में मेरा श्रादर किया है ? दूसरे दिन फिर उसने तरुण योद्धा की देखा था। फिर उसके हृदय में उद्विज्ञता हो उठी थी। फिर जब उसने रघुनाथ की ज्ञानन्दमयी वार्तों की सुना ज्ञीर रघुनाथ ने ज्ञपने हाथों से उसके गले में कर्ण्डमाला पिन्हा दी तब फिर वालिका का शरीर सिहरा उठा था, हृदय ज्ञानन्दित हो गया था। जब विद्य होकर योद्धा घोड़े पर सवार होकर चलने लगा तब सरयूवाला उसे जक्कले की राह से देखती थी।

वहुत देर तक वालिका खिड़की ही में वैठी थी। अश्व और अश्वारोही चले जा रहे थे, परन्तु वालिका उभर ही टकटकी लगायेथी। दीवारों की भाँति पर्वतों की अनेक श्रेणियाँ वहुत दूर तक फैली हुई देख पड़ती थीं, पर्वत-शृक्समृह वायु के वेग से समुद्र के तुल्य लहराते थे। ऊपर पहाड़ें। की चे।टियों से जगह जगह पर जलप्रपात और करने गिर रहे थे, जिनके जल से एक सुन्दर और खच्छ नदी वह रही थी। नीचे मनोहर जक्रलों के वीच में हरियाली की अजव वहार थी। नदी के जल में सूर्य्य की किरणों से हरियाली का विम्व वड़ा ही शोभायमान हो रथा था। इन सव प्राकृतिक हश्यों के होते हुए भी सर्यू वाला कुछ और ही देख रही थी।

सरयूवाला उस दिन श्रनाहार ही रह गई थी। सन्धा के समय पिता को भोजन करा उनकी शब्या की ठीक करने के पश्चात् वह धीरे धीरे श्रपने शयनागार में चली गई। निस्तब्ध रजनी में उठकर सरयूवाला फिर उसी करोले में श्रा वैठी थी श्रीर वहीं वैठी वैठी चन्द्रावलोकन करने लगी।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद

#### चिन्ता

क्षित्र विश्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति क्षित्र होता था। प्रभात और देव-पृजा में व्यतीत होता था। प्रभात और सायंकाल किलेदार क्षित्र के पास मिलने जाया करते थे और शायद ही कमी घर भी रह जाया करतेथे। वे पालित कन्या को वड़ा प्यार करते थे। यहाँ तक कि यदि भोजन करते समय सरयूवाला वहाँ नहीं होती तो जनार्दनदेव आहार भी नहीं करते। रात के समय कभी शास्त्र की वातें कहते और सरयूवाला वैठकर उसे यड़े चाव से सुना करती थी। अब तक वह अपने में रत थी, परन्तु एक दिन उसके हृदय में एक नूतनभाव उत्पन्न हुआ था। भला उसे जनार्दनदेव किस प्रकार जान सकते थे?

वालिका के हृदय में सहसा एक दिन जो भाव उत्पन्न हुन्ना था वह ऋधिक काल के लिए खायी नहीं था, परन्तु फिर भी वह एकवार ही लीन नहीं हुन्ना, कभी कभी उसी तरुण, उसी योद्धा की कथा सरय्वाला के हृदय में जागृत हो जाया करती थी। विशेष रीति परजन्मकाल ही से सरय्वाला श्रकेली थीं, जनाईनदेव के श्रितिक उसने श्रीर किसी श्रपने श्रात्मीय की देखा ही नहीं था, श्रीर न किसी श्रन्य व्यक्ति की जानती ही थी। उसके वाल्यकाल की श्रवधि, धीर, शान्त श्रीर चिन्तन शीलता की थी। प्रथम यौवनावस्था की तरक्षें श्रव उसे गुद्गुदाने लगीं। एक दिन सरयूवाला का हृद्य उसी प्रेम से उमड़ आया। तवसे वह सायंकाल प्रभात और अन्धेरी रात में भी उसी मूर्ति का प्रेम हृद्य में छिपाने लगी।

कल्पना वड़ी मायाविनी होती है। श्रकेले में सरयूवाला जव कभी जंगले मेंबैठ जाती, श्रथवा रात के समयफुलवाड़ी में जाकर चन्द्रावलोकन करती. तभी उसके हृदय में कल्पना का समुद्र तरंगें लेने लगता। वहीं तरुण्योद्धा, वहीं उसके युद्ध के उल्लास, दुर्ग के हस्तगत करने की लालसा, श्रीर शत्रुश्रों के नाश करने की इच्छा एक एक करके सामने श्राजातीं। फिर सरयू यह सोचती कि क्या इन उत्साहों के होते हुए भी वह कभी मेरा ध्यान करते होंगे? पुरुष का हृदय, नानाकार्य्य, श्रनेक चिन्तायें, भाँति भाँति के शोक श्रीर विविध प्रकार के उल्लासों से परिपूर्ण रहता है। जीवनाधार श्राशा ही है। उद्योग करना मनुष्य का कर्तव्य है। फलाफल उसके कर्मानुसार मिलता है। राजा के द्वार, युद्ध-चेत्र, शोक के स्थान श्रीर नाट्यशालाश्रों में भाँति भाँति के कार्य्य हुश्रा करते हैं, कई श्रवसरों पर चिन्ता श्रीर करणा का पूर्ण समावेश हो जाताहै। क्या चिन्ता चिरकाल स्थायिनी हो सकता है?

श्रीर चिन्ता हुई — क्या योद्धा को तो रण्डुर्ग की कथा श्रभी तक याद होगी ? भला ऐसे समय में श्रीर ऐसी श्रवस्था में उसका मन स्थिर होगा ? हाय ! नदी के प्रवाह के कारण तटवर्ती पुष्प उसमें मिलकर बड़ा श्रानिद्त हो जाता है श्रीर मा श्रानिद्द के नाचने लगता है, फिर प्रवाह कहीं से कहीं चला जाता है। फूल पड़ा पड़ा वहीं सूख जाता है परन्तु जल फिर कर वापस नहीं श्राता। तथापि मायाविनी श्राशा सरयू को कभी

कभी चेता देती-माल्म है,एक दिन फिर वही तरुए योदा तोरणदुर्ग में वापस श्रावेंगे। रात के समय वही उन्नत दुर्ग श्रौर चारों श्रोर की पर्वतमालायें, जव चन्द्रमा की सुधारूपी किरणों से सिंचकर निस्तन्ध श्रौर सुप्तावस्था में श्रा जाते, तव नील श्राकाश श्रीर शुभ चन्द्रमा की श्रीर देखते देखते वालिका का हृद्य अनेक प्रकार की चिन्ताओं से आच्छादित हो जाता। कहाँ तक वयान करें ? ऐसा मालूम होना कि पर्वत के रास्ते से एक नया अश्वारोही आ रहा है, घोड़ा खेतवर्ण का है, सवार के घूँघरवाले वाल उसके विशाल और उन्नत ललाट और श्राँखों को ढके हुए हैं। वह दुर्ग के निकट पहुँचगया है।उसके कपड़े सब सुनहले रंग के हैं। मस्तक सुगोल, वाँह में सुवर्ण के वाज़ूपड़े हैं और दाहिनेहाथ में वच्छी लिये हुए है। वहीं योद्धा फिर ब्राहार करने के लिये बैठ गया, सरयू उसे भोजन करा रहीं है। श्रथवा लजाकर सरयुवाला फिर उसी के पास खड़ी है, श्रीर योद्धाभी इस श्रानन्द सेश्रानन्दित होकर युद्ध की कथा वर्णन करं रहा है।

कल्पना अवशेप नहीं हुई। अगाध समुद्रतरङ्गवत् एक पर दूसरी, दूसरे पर तीसरी होते ही जाती है, सरयूवाला ने किर समका, जब युद्ध समाप्त हो चुका था, तरुण सेनापित बड़े यश का भागी हुआ, बहुत सी उपाधियाँ मिलीं परन्तु उसने सरयू-वाला को विस्मृत नहीं किया। इसीलिए जनाईनदेव ने उसके साथ सरयूवाला को विवाह देना स्थिर कर लिया है। घर में चारों और से प्रकाश हो रहा है। गाना भी सुनाई पड़ता है और जो जो कुछ हो रहा है सरयूवाला उसे नहीं जानती और न भले प्रकार से उसे देख सकी। सरयूवाला जिस प्राणेश्वरकी श्रव तक श्राराधना कर रही।
थी वही देव-मूर्ति पास ही विराजमान है श्रोर उन्होंने सरयू-वाला को स्नेह के साथ सम्बोधन किया है। वालिका को जो श्रानन्द हो रहा है उसका कुछ वही श्रनुभव कर रही है! सरयूवाला ! सरयूवाला !! क्या तू पागल तो नहीं हो।
गई है।

फिर कल्पना हुई-"रघुनाथ प्रसिद्ध नहीं हुए, श्रौर न उन्हें कोई उपाधि ही मिली। वे वड़े दरिद्र हैं परन्तु सरयूवाला से विवाह किया है। पर्वत के नीचे एक सुन्दर उपवन देखाः जाता है। उसी के पास से शन्तवाहिनी नदीवह रही है। नदीः के जल में चन्द्रकिरणों के प्रतिविम्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रौप्य जल प्रवाहित हो रहा है। पास हरे हरे खेत खड़े हैं, यहाँ वहुत सी कुटी वनी हैं। उनमें सवसे छोटी कुटी सरयूवाला. की है। वहाँ वैठी हुई वह अपने हाथों भोजन वना रही है और श्रपने जीवनाधार की प्रतीचा कर रही है। रघुनाथ पास ही हरियाली में सैर करने निकल गये हैं। सारा दिन व्यतीत हो गया परन्तु श्रभी तक कोई श्राया गया नहीं; परन्तु वह देखो ! उत्तर की श्रोर से एक दीर्घकाय पुरुष कुटी की श्रोर चला श्राता है। सरयूवाला का हृद्य नाचने लगा। यह तो वही पुरुषश्रेष्ठ हैं जिन्होंने उस दिन कएठमाला पहराई थी। मारे श्रानन्द के वालिका का हृद्य प्रफुल्लित हो उठा। सरयूवाला ! सरयूवाला!!! क्या तू पगली तो नहीं हो गई है ?

इसी प्रकार एक मास, दो मास, तीन मास करके वर्षी व्यतीत हो गया परन्तु सरयूवाला के करुणा की लहरों का अन्त नहीं हुआ। एक खदेशीय तरुण योद्धा को विदेश में रहते हुए

भी सरयूवाला ने उसका आदर सत्कार किया था। वही कमनीय मुखमएडल वार वार ध्यान में जमा रहता। वहीं दीर्घकाय पुरुष जिसने सरयूवाला को कएडमाला पहनाई थीं सदा आँखों के सामने विराजमान रहता। इन्हीं सव काल्पनिक आनन्दों के वश में सरयूवाला वशीमृत थी ! कल्पना क्या मायाविनी तो नहीं है?

# बारहवाँ पारिच्छेद । पुनिम्मिलन ।

్రామ్ विश्वासवातिनी नहीं। सरयुवाला को चिन्ता मध्यावादिनी भी नहीं और न उसकी आशा ప్రద్యే ప్రేణాలు विश्वासवातिनी है। एक दिन संध्या के समय స్ట్రామ్ सरयु फिर उसी उद्यान में फूल तोड़ रही थी श्रौर दिल ही दिल में नहीं मालूम उसी करठमाला की देख कर कह रही थी। सरयूवाला का रूप-गौरव पूर्व प्रशंसित की भाँति स्निग्ध श्रौर श्रानन्दमय है। उसका मुखमगडल पूर्ववत् कमनीय और शान्त, तथापि एक वर्ष के भीतर ही भीतर कुछ उसमें परिवर्तन हो गया है। श्रव नईश्राशा श्रौर नये उल्लास ने उसके मुखमएडल पर श्रधिकार जमालिया है। श्राँखें उसकी प्रेम से रसमयी हो रही हैं। उसका शरीर नृतन उद्देग श्रौर नृतन लावएय से प्रकाशित हो रहा है। अव सरयुवाला का हृदय श्रीर उसकी इच्छा भी इस नये उद्देग से परिवर्तित हो गये हैं। सरयुवाला श्रव वालिका नहीं है। उसने श्रव यौवनावस्था में पदार्पण किया है। रूपवती, यौवनसम्पन्ना सरयूवाला पुष्प तोड़ रही है, श्रौर मन ही मन श्रपनी कएउमाला को देखकर चिन्ता कर रही है कि उसी समय दरवाज़े पर एक तरुण योद्धा घोड़े से उतर पड़ा। फूल तोड़ते तोड़ते राजपूतकुमारी की दृष्टि श्रागन्तुक की श्रोर चली गई। सारा वदन सिहरा उठा। उधर से श्रव श्राँखें उठती ही नहीं।

गजपृत-योद्धा ने फिर उसी उद्यान में उसी गजपृतवाला को दंगा। एक दिन वह था कि वे रात के समय उसका मुख-मग्डल दंखकर विमोहित हो गये थे और उसी दिन के सबेरे उसके पवित्र कंठ में उसी की कर्यत्माला पहिना दी थी। युद्ध में, संकट में, शिविर अथवा सैन्य में उसी की चिन्ता से युवक का हदय उमड़ा करता था। खप्त में भी उसका लज्जावती मुख सर्वदा उसके सम्मुख ही रहता था। आज बहुत दिनों के वाद वही आनन्दमयी, रूपलावर्यमयी, लज्जारिक्षत मुख को रघुनाथ ने दंखा है। रघुनाथ थोड़ी देर के लिए वाद्यशूत्य और निश्चेष्ठ से हो गये।

चन्द्रमा ! तुम रघुनाथ श्रीर सरयू के ऊपर सुधा की वृष्टि करो । यद्यपि तुम सारो रान जाग कर सब कुछ देखते हो, परन्तु संसार भर में तुमने ऐसा दृश्य कदापि न देखा होगा।

संद्या के समय रघुनाथ ने पुरोहित के साथ वैठ कर समस्त सामाचार उनसे कह सुनाया कि "शाइस्ताज़ाँ हार कर दिल्ली को लौट गया।शिवाजी ने राजगढ़ पहुँच कर राजा की उपाधि धारण की थ्रोर देश के शासन के लिए उन्होंने वहुत उत्तम प्रवन्थ किया है। किन्तु दिल्लीश्वर ने शिवाजी को परास्त करने के लिए वहुत सी सेना के साथ महाराज यशवन्तसिंह की फिर मेजा है और इस वार्ता की सुन कर महाराष्ट्र के राजा की बड़ी चिन्ता हुई है थ्रौर सम्भव है कि वह महाराजा यशवंत-सिंह के साथ सिन्ध करलें क्योंकि उन्होंने अंवरदेश के शास्त्रज्ञ जनार्दनदेव की बुला मेजा है। इसी कारण पीनस साथ लेता श्राया हूँ। यदि श्रापको दो चार दिन का श्रवकाश हो ते। राज-गढ़ चले चलिए। राजा ने भी यही श्राज्ञा दी है।" ं घर के वग़ल ही में एक श्रोर सरयूवाला भोजन का प्रवन्ध कर रही थी। इस कारण रघुनाथ ने जो कुछ कहा था सरयू उसे भले प्रकार सुन चुकी थी। सरयू यह विचार कर कि पिता राजधानी की जायँगे श्रीर राजा के श्रादेशानुसार यह तरुण योद्धा हम लोगों को वुलाने श्राया है, उसका हृदयकमल खिल गया, हाथ से जलपात्र गिर पड़ा, पुलकितगात्रा, लज्जावनतमुखी सरयूवाला घर से निकल पड़ी।

श्रव रघुनाथ थोड़ी देर के पश्चात् जनार्दन से धीरे धीरे श्रपने देश की कथा कहने लगे। पहले श्रपने माता, पिता, जाति श्रौर कुल का परिचय दिया, फिर शिवाजी की साथ श्रपना सम्बन्ध प्रकट किया। जब जनार्दन ने रघुनाथ के उन्नत कुल का परिचय पालिया श्रोर उसके वीर्थ्य, वल, सौन्दर्थ्य, विनय इत्यादि पर विचार किया तव वह वड़े प्रसन्न हुए और रघुनाथ को पुत्र कह कर सम्बोधन किया। रघुनाथ के भोजन करने का समय आ गया था इस लिए सरयू ने भोजन के पदार्थों की लाकर रख दिया। वृद्ध जनार्दन ने श्राचमन करके वड़े प्रेम से रघुनाथ को स्रालिङ्गन किया श्रीर कहने लगे, "वत्स रघुनाथ ! तुम भी श्राहार करो । मैं श्राज तुम्हारा परिचय पाकर बड़ा श्रानन्दित हुश्रा। तुम्हारा वंश हम से श्रपरिचित नहीं है। तुम भी अपने वंश के सुयाग्य पुत्र हो। तुम्हारा गुण सर्वथा वंशोचित है। सरयू को मैने कन्या कह कर ग्रहण किया है। तुम्हें भी स्राज पुत्र कह कर ग्रहण करता हूँ। यदि भगवान की इच्छा हुई तो इस भावी युद्ध के पश्चात् तुम्हारे जैसे उपयुक्त पात्रके लिए सरयुवाला को समर्पणकरूँगा। इस प्रकार निश्चिन्त होकर इस मानवलीला का संवरण करूँगा। जगत्पिता तुम्हें श्रौर स्रय्यूवाला को सुख से रक्खें।"

इस कथा को सुनकर रघुनाथ की आँवों में जल भर श्राया श्रोर धीरे धीरे पुरोहित के पैरों पर गिर कर विनीत खर से उसने कहा—"पिता, श्राशीर्वाद दीजिए। यह दिन्ही सैनिक श्रपनी श्रमिलापा पूर्ण करें। रघुनाथ केवल एक दरिड़ी हवल-दार है। इस समय म तो उसका नाम है श्रीर न उसके पास श्रय ही है. परन्तु परमेश्वर की श्राशा है। पिता ! श्राशीर्वाद दीजिए। जिसमें रघुनाथ इस श्रमृत्य रज्ञलाम करने में यल-वान हो।"

इस श्रानन्द्मयी कथा को सरयूवाला ने भी सुना। वायु से ताड़ित पत्ते की भाँति उसकी देहलता कम्पित हो गई। उस दिन रघुनाथ से कुछ भी खाया नहीं गया श्रोर न सरयू ही ने कुछ भोजन किया।

## तेरहवाँ परिच्छेद

#### राजगढयात्रा

कि कि तियारी करने में पाँच सात दिन की देरी लग गई। इन दिनों में रघुनाथ पुरोहित जी के ही घर में रहने लगे। नित्य प्रति प्रातःकाल और संध्या के समय सरयुवाला की उद्यान में

फूल तोड़ते देखा करते, और मध्याह और अपराह का भोजन सर्यूवाला के प्रिय हस्तों से पाते। इन पाँच सात दिनों के भीतर रघुनाथ साहस करके भी सर्यूवाला से कुछ वार्तालाप नहीं कर सके। सर्यूवाला को देखते ही रघुनाथ का हदय धड़कने लगता। कुमारी भी रघुनाथ को देखकर कम्पितवदना हो उठती।

तोरण दुर्ग से राजगढ़ जाते समय सरयूवाला की डोली के साथ साथ एक अश्वारोही भी लगा हुआ था। पर्वतपथ वा जंगल-वृत्त-रहित मैदान अथवा नदी-तट किसी ज्ञण भी वह सवार डोली को छोड़कर अलग नहीं होता। जब अपनी सह- चिर्यों के साथ रात के समय सरयूवाला किसो मन्दिर, दुकान अथवा किसी भद्रगृह में वास करती। तब भी कभी कभी एक योद्धा हाथ में वच्छीं लिए हुए आ जाया करता और उसे देख कर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों रात भर उसे नींद ही नहीं आती।

इस विषय को नारीमात्र खूव समक्तिती हैं। पुरुष के यत्न, उसके आत्रह, पुरुष के हृदय का आवेग स्त्रियों की आँखा से छिंपा नहीं रह सकता। सरयूवाला डोली के भीतर ही से अविश्वान्त अश्वागेही,को देख रही थी। रात को उसके अनिद्रित रहने का कारण भी खूव जानती थी और जब देवचिनिन्दित आकृति को देखती, आँखों में जल भर लाती। इस दुईमनीय आश्रह-चिह्न को देख कर सरयूवाला का हृद्य आनंद और प्रेम के उहेंग से सावित हो जाता।

संध्या के समय जब सरयूवाला उसी योड़ा को भोजन कराने श्राती तब मौनावलम्बी युवक के दर्शन से वह खयं भी श्रवनतमुखी हो जाती श्रीर भले प्रकार से श्राहार नहीं करा सकती। प्रातःकाल जब सरयूवाला शिविकारोहण करती श्रीर योड़ा को घोड़े पर सवार देखती तब उसके स्नान मुखमण्डल से सरयूवाला सहज ही में श्रपनी श्राँखों को नहीं लौटा सकती थी।

कई दिन इसी प्रकार चलते चलाते सब के सब राजगढ़ पहुँच गये। संध्या के समय जनाईनदेव दुर्ग के नीचे एक गाँव में ठहर गये थ्रार महाराष्ट्रीय राजा के पास श्रपने थ्रा जाने का संदेशा भेज दिया। दूसरे दिन राजा की श्रनुमित से जनाईनदेव ने दुर्ग में प्रवेश किया।

उस दिन रात के भोजन की तैयारी में कुछ विलम्य हो गया इसलिए जनार्द्नदेव कुछ जलपान करके सो रहे थे परन्तु एक प्रहर रात ब्यतीत होते होते सरयूवाला ने रघुनाथ को भोजन करा दिया।

दूसरे दिनों की भाँति श्राज भोजन करने केपश्चात्रधुनाथ घर से वाहर न होकर जहाँ सरयूवाला वैठी हुई थी उधर ही सिर नीचा किये हुए चले गये, परन्तु श्रपने हृदय के उद्घेग को दमन करके खिर भावसे वोल उठे, "देवि ! इस समय श्रव मुके विदा कीजिए।"

रघुनाथ के उच्चारित किये हुए यह शब्द सरयूवाला के कानों तक पहुँचें, माने। प्यासे पपीहे को स्वाती का जल मिल गया। सरयूवाला का हदय फड़कने लगा और वह अपने आरक्ष मुख को नीचा करके खड़ी हो गई।

रधुनाथ ने फिर कहा, "देवि ! विदा दीजिए, कल अपने राजा की सेवा में उपिथत हूँगा। अब यह दरिद्री सैनिक फिर अपने कार्य्य पर नियुक्त होना चाहता है।"

इन शब्दों को सुनकर सरयूवाला की लज्जा विस्मृत हो गई। आँखों में जल भरकर सरयू न्यायपूर्ण खर से वोल उठी, "आपने मेरे साथ, मेरे पिता के साथ जो यह सद्व्यवहार किया है, भगवान उसी के प्रतिफल में आप का युद्धविजयी करें इसके अतिरक्ष में और क्या आपका दे सकती हूँ ?"

रघुनाथ ने विनीत खर में उत्तर दिया, "राजा के श्रदेशानु-सार में श्रापको राजगढ़ तक निरापद ला सका हूँ, यह मेरा परम सौभाग्य है। इस में मेरा कुछ गुण नहीं है। तथापि इस दरिद्री सैनिक से यदि श्राप तुष्ट हैं तब, यह दरिद्री सैनिक श्रापको सर्वदा स्मरण करेगा।

इस विषय को सरयूवाला ने भले प्रकार से समक्त लिया श्रतः उसने श्रपने सिर को अका दिया। श्रव रघुनाथ को साहस हो गया। लज्जा विस्मरण करके वह कहने लगा—"यदि यह दिन्दी सैनिक कोई उच्च श्रभिलाप करता हो तो श्राप उस श्रपराध को समा करेंगी। श्राप के पिता ने प्रसन्न हो कर मुक्ते

श्राशा दिलाली है। श्राप भी श्रप्रसन्न न होंगी। यदि भगवान ने मनोवाँच्छा पूर्ण की, यदि जीवन-चेष्टा श्रोर श्राशा फलवती हुई तव एक दिन श्रपने मनकी कथा श्रापकी सुनाऊँगा परन्तु तव तक इस तुच्छ सेनिक की कभी कभी स्मरण करती रहना।"

विनीतभाव से विदा लेकर रघुनाथ चल खड़े हुए। सरयू एक घड़ी तक उसी छोर निहारती रही और मनहीमन चिन्ता करने लगी—"श्रोह! श्राधी रात का समय है। सैनिकश्रेष्ट! तुम चिरकाल तक इस दासी के स्मरणपथ में जागृत रहोगे। भगवान, तुम साक्षी हो।"

## चौदहवाँ पारिच्छेद

### राजा जयसिंह

शाइस्ताख़ाँ और यशवन्तसिंह इन दोनों की शाइस्ताख़ाँ शाँर श्रम्भ कर वापस वुला लिया था, भुहासिरे पर भेजा था। फिर कुछ सोच विचार कर यशवन्तसिंह की उसकी मदद के लिए वापस कर दिया। परन्तु दूरदर्शी औरक्षज़िंव ने समभ लिया कि इन लोगों से वहुत कुछ श्राशा नहीं है। श्रतः उसने श्रम्वराधिपति प्रसिद्ध राजा जयसिंह को मय उनकी सेना के रवाना किया। सन् १६६५ ई० के चैत मास के श्रन्त में जयसिंह श्रपने दल वल के साथ पूना पहुँच गये। जयसिंह शाइस्ताख़ाँ की भाँति निरुत्ताह होकर किले ही में नहीं पड़ गये, किन्तु इन्होंने दिलामरख़ाँ को पुरन्दर के मुहासिरे पर तैनात किया और स्वयं सिंहगढ़ को घेर कर राजगढ़ पर्यन्त सेना को श्रयसर कर दिया।

शिवाजी हिन्दू-सेनापित के साथ युद्ध करना उचित नहीं समभते थे, विशेषतः जयिंत की ख्याति, सैन्य-संख्या, तीन्ण वुद्धि श्रोर उनके दाईगड प्रताप शिवाजी से छिपे नहीं थे। इस प्रकार श्रीरङ्गज़ेव के निकट दूसरा कोई पराक्रमी सेनापित नहीं था। तत्कालीन भ्रमणकारी फ़राँसीसी वेनी ने लिखा है कि "सारे भारतवर्ष में जयिंसह को भाँति दूसरा कोई भी

बुद्धिमान्, विचन्नण् श्रौर दूरदर्शी व्यक्ति नहीं है। शिवाजी पहले ही से हतोत्साह होकर वार वार सन्धि की प्रार्थना करने लगे, परन्तु तीत्णवुद्धि जयसिंह ने इन समस्त प्रस्ताश्रों पर विश्वास नहीं किया।

श्रन्तमें शिवाजों के विश्वस्त मन्त्री रघुनाथपंत न्यायशास्त्री दूत वन कर जयसिंह के निकट उपिथत हुए। उन्होंने राजा को इस प्रकार से समभाना प्रारम्भ किया कि "महाराज! शिवाजी श्रापके साथ चालाकी नहीं किया चाहते। वे भी चित्रय हैं। चित्रयोचित सम्मान वे भी जानते हैं।" शास्त्रज्ञ ब्राह्मए के इन वाक्यों को राजा जयसिंह ने सत्य समभा श्रोर उन पर विश्वास किया। फिर ब्राह्मए का हाथ पकड़ कर वे कहने लगे—"द्विजराज! मुभे श्रापके वाक्यों पर विश्वास है। राजा शिवाजी को यह जता देना कि दिह्मी के सम्राट उनके विद्रोहाचरए की मार्जन किया चाहते हैं, परन्तु उनका विशेष सम्मान भी किया चाहते हैं। मैं इसकी प्रतिशा करता हूँ। श्राप भी श्रपने स्वामी से कह दीजिएगा कि "मैं भी राजपूत हूँ। राजपूतों के वाक्य श्रन्यथा नहीं होते।"

वर्षा के समय एक दिन जब राजा जयसिंह अपनी सभा में विराजमान थे तब एक द्वारपाल ने आकर संवाद दिया— "महाराज की जय हो। राजा शिवाजी खयं द्वार पर खड़े हैं और महाराजा से मिलना चाहते हैं।"

सभी सभासद् विस्मित हो गये श्रौर राजा जयसिंह शिवाजी के लाने के लिए स्वयं शिविर से वाहर चले श्राये। वे वड़े श्रादर के साथ उनसे मिले श्रौर शिवाजी को साथ लेकर शिविर में चले गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने शिवाजी की श्रपनी गद्दी के दाहिनी श्रोर वैठाया।

इस प्रकार समाहत होकर शिवाजी वड़े प्रसन्न हुए। राजा जयसिंह ने कुछ देर मिष्टभापण करने के पश्चात् कहा— "राजन्! श्रापने मेरे यहाँ पदार्पण करके मुक्ते वड़ा सम्मानित किया। इसे श्राप श्रपना ही घर समिक्तए।

शिवाजी—"राजन् ! यह दास कव श्रापकी श्राज्ञा के पालन से विमुख हुत्रा ? श्रापने रघुनाथपंत से मेरे श्राने के लिए श्रादेश किया था। दास उपिथत हो गया। मैं भी श्रापके श्राचरणों से सम्मानित हो गया।"

जयसिंह—"हाँ, रघुनाथ न्यायशास्त्री से जो कुछ मैंने कहा था वह मुक्ते स्मरण है। वही करूँगा। दिल्लीश्वर श्रापके विद्रोहा-चरण की मार्जाना किया चाहते हैं, परन्तु श्रापकी रक्ता करेंगे। श्रापका यथेष्ट सम्मान करेंगे—इस विषय में में प्रतिज्ञा करता हूँ। राजपूतों की कही हुई वातें श्रन्यथा नहीं होतीं।"

इस प्रकार थोड़ी देर तक वात चीत होती रही।तत्पश्चात् सभा भंग हो गई। श्रव शिविर में शिवाजी श्रीर जयसिंह के श्रितिरिक्त श्रीर कोई न था। उस समय शिवाजी ने भूँ ठे श्रानन्द भाव को त्याग दिया श्रीर हाथ को गंडस्थल में स्थापित करके चिन्ता करने लगे। जयसिंह ने देखा कि उनकी श्राँखों में जल भर श्राया है।

जयसिंह—"राजन् ! यदि श्राप श्रात्मसमर्पण करने में खिन्न होते हों, तो यह निष्प्रयोजन हैं। श्राप विश्वास करें। मेरे पास चले श्राइए। राजपृत विश्वासघात नहीं करते। श्रभी श्राप मेरी श्रवशाला से घोड़ा लेकर रातोंरात पृना चले जाइए। जिस श्रकार श्राप निरापद श्राये थे, उसी श्रकार निरापद चले जाइए। श्राप श्राजा करें; में श्रापके ऊपर कभी हस्तत्तेप नहीं करूँगा। हाँ, शुद्धलाभ भले ही कर लूँ। उसमें कोई ज्ञति नहीं समस्ता, परन्तु ज्ञियधर्म कदापि विस्मरण नहीं करूँगा।"

जयसिंह—"ते। फिर श्राप इस समय खिन्न क्यों हैं ?"

शिवाजी—"में वाल्यकाल ही से श्रापके गौरव-गीत को गाकर यड़ा श्रानन्द पाता था। श्राज उसी प्रकार श्रापको देखता हूँ। यह गीत मिथ्या न था। जगत् में यदि महात्मा, सत्य, धर्म है तो वह राजपूत-श्ररीर ही है। परन्तु क्या ऐसा राजपूत यवनों की श्रश्रीनता खीकार कर सकता है? क्या महाराज जयसिंह वास्तव में श्रीरङ्गज़ेव के सेनापित हैं?"

जयसिंह—"महाराज! इसका कारण प्रकृत दुःख है। क्योंकिराजपूतसहज ही में अधीनता स्त्रीकार नहीं करते। जब तक साध्य था दिल्ली के साथ युद्ध करता रहा, परन्तु ईश्वर की माया, पराधीन होना पड़ा। प्रातः स्परणीय प्रताप ने असाध्य-साधन द्वारा यल किया था, परन्तु उनकी सन्तानों को भी दिल्ली को कर देना पड़ा। में यह सब जानता हूँ।"

शिवाजी—"में भी जानता हूँ। इसी लिए तो जिज्ञासा करता हूँ कि जिसके साथ आपसे वैरभाव है, उसके कार्य्यसाधन में आप तत्पर क्यों हैं ?"

जयसिंह—"जव मैंने दिल्ली की सेना का सेनापित होना स्वीकार किया था तभी कार्य्यसाधन के प्रति सत्यदान किया था। इसीलिए आज तक उसका पालन करता हूँ।" शिवाजी—"क्या सब के साथ सभी अवसरों पर सत्यपालनं करना चाहिए ? जो हमारे देश का शत्रु, और धर्मविरुद्धा-चारी है उसके साथ भला सत्यसम्बन्ध कैसा ?"

जयसिंह—"भला आप स्तिय होकर ऐसी वार्त कर रहे हैं?

क्या कभी राजपूर्तों को ऐसी वात कहनी चाहिए? राजपूर्तों के

इतिहास को पढ़िए, कितने सौ वर्षों तक मुसलमानों के
साथ वे युद्ध करते रहे किन्तु कभी सत्य का उस्तंवन न किया।

वहुत वार हारे थे, अनेकों वार जयलाभ किया था, परन्तु जय
पराजय में, सम्पद्-विपद् में,उन्होंने सर्वदा सत्य कापालन किया

था।इस समय हमारा गौरव स्वाधीनतानहीं है किन्तु सत्यपालन

ही गौरवहै। देश,विदेश, मित्रके वीच और शतु के वीच राजपूत न

नाम का गौरव तो है। स्तियराजटोडरमल ने वक्षदेश की न

विजय किया था, मानसिंह ने काबुल से उड़ीसा पर्यंत दिल्ली श्वर

की विजय पताका उड़ाई थी, परन्तु किसी ने विश्वास के
विरुद्ध आचरण नहीं किया और मुसलमान-वादशाहों से जो
कुछ कहा वही किया। महाराष्ट्रराज! राजपूर्तों का वचन

ही सन्धिपत्र है। अनेक सन्धिपत्रों का लंघन किया जाता है

परन्तु राजपूर्तों का वचन कभी उल्लंघनीय नहीं होता।"

शिवाजी—"महाराज यशवन्तिसह हिन्दूधर्म के एक प्रधान प्रहरी हैं। उन्होंने भी मुसलमानों के अर्थ हिन्दुओं से युद्ध करना अर्खीकार किया था।"

जयसिंह—"यशवन्तसिंह वीरशिरोमिण, हिन्दूधर्म के रत्तक हैं, इसमें कोई भी सन्देह नहीं। वे माड़वारदेश की मरुभूमि के योद्धा हैं। उनकी माड़वारी सेना के सदश जगत् में दूसरी कोई जाित साहसी नहीं है। यदि यशवन्तसिंह उसी मरुभूमि से वेधित होकर मारवाड़ी सेना द्वारा हिन्दू-सार्धानता की रज्ञा के लिए उद्योग करते तो हम उनकी अवश्य साधुवाद देते। यदि वे जयी होकर औरक्षज़ेव को परास्त करते और दिल्ली में हिन्दूपताका फहराते तो हम उनको सम्राट् कहकर सम्मानित करते, और यदि वे युद्ध में परास्त होकर स्वदेश और स्वधमा के रज्ञार्थ रणभूमि में प्राण त्याग करते, तो हम उनकी देव-तुल्य पूजा करते; परन्तु जिस दिन से वे दिल्लीश्वर के सेनापित वने उसी दिन से मुसलमानों के कार्य्यसाधन में तत्पर हो गये। जिसको शहण किया उसका लंधन करना ज्ञातक्षममें के प्रतिकृत हो। यशवन्तिसह अपनी यशोराशि से मिलन होकर कलिक्षत हो। यशवन्तिसह अपनी यशोराशि से मिलन होकर कलिक्षत हो गये हैं। जब से वे शिप्रा नदी के तीर औरक्षज़ेव से परास्त हो गये तभी से वे उसके विद्वेपी हो गये हैं। नहीं तो वे ऐसा गहि तकार्य्य कदापि न करते।"

चतुर शिवाजी ने देखा कि जयसिंह यशवन्तसिंह नहीं हैं। फिर थोड़ी देर के वाद कहा—"क्या हिन्दूधर्म की उन्नति की चेष्टा करना गर्हित कार्य्य है? हिन्दुओं को भाई समभक्तर उनकी सहायता करना क्या गर्हितकार्थ्य है?"

जयसिंह—"हम यह नहीं कहते। यशवन्तसिंह ने क्यों नहीं श्रीरङ्गज़ेव का कार्य्य छोड़ कर श्रापका पत्त ले लिया ? ले लेते तो सारे संसार श्रीर ईश्वर के निकट वे यशी होते। श्राप जिस प्रकार स्वाधीनता की चेष्टा करते हैं उसी प्रकार उन्होंने क्यों नहीं की? सम्राट् के कार्य्य में निरत रह कर गुप्तभाव से विरुद्धाचरण करना कपटता है। चित्रयराज! कपटाचरण सात्रोचित कार्य्य नहीं है।" BVCL 05791

891.443 D95M(H) शिवाजी—"यदि वे हमारे साथ प्रकट होकर मिल जाते तो सम्भव था कि श्रौरङ्गज़ेव दूसरे सेनापति को भेजता श्रौर जिससे लड़कर हम दोनों परास्त हो मारे जाते।"

जयसिंह—"युद्ध में प्राणत्याग करना चित्रयों का सौभाग्य है; परन्तु कपटाचरण चित्रयधर्म के विरुद्ध है।" इतना सुनतेही शिवाजी का मुख-मएडल लाल हो गया। वे कहने लगे—"राज-पृत! महाराष्ट्रीय चीर भी मृत्यु से नहीं डरते। यदि इस अिकश्चन जीवन दान करने से हमारा उद्देश सिद्ध हो जाय, और हिन्दू स्वाधीनता हिन्दू-गौरव पुनः स्थापित हो जाय, तो भवानी की सौगन्ध, इसी समय अपने वचःस्थल को विदीर्ण कर डालूँ। अथवा हे राजपूत! तुम्ही अपने वर्छे से मेरे हृद्य में आधात करो। में हर्पपूर्वक शरीर त्याग कर दूँगा। किन्तु जिस हिन्दू-गौरव के विषय का में वाल्यकाल में स्वप्नदेखा करता था, जिस के कारण मेंने सैकड़ों युद्ध किये, वीस वर्ष पर्यंत, पर्वत में, उपत्यका में, शिविर में, शत्रुओं के वीच में, सायं प्रातः, गम्भीर निशा में, चिन्ता करता रहा, उस गौरव और स्वाधीनता का क्या फल होगा? क्या युद्ध में प्राण त्याग देने से उसकी रचा हो जायगी?"

जयसिंह ने शिवाजी की तेजिस्तिनी वाणी को सुना श्रौर उनके जलपूर्ण नेत्रों को देखा, परन्तु पूर्ववत् स्थिर भाव से उसका उत्तर देने लगे—"सत्यपालन यदि सनातन हिन्दूधर्म-रक्ता नहीं है तो क्या सत्यलंघन ही है ? यदि वीरों के शोणित से स्वाधीनता का वीज श्रंकुरित न हुआ, तो क्या वीर की चतुरता से कुछ होगा ?"

शिवाजी परास्त हो गये। परन्तु थोड़ी देर चुप रहने के वाद फिर बोले—"महाराज! मैं श्रापको पिता के तुल्य समकता हूँ।

श्रापकी भाँति धर्माज्ञ, तीवणबुद्धि-योद्धा, मैंने कभी नहीं देखा। में श्रापके लड़के के समान हूँ । एक वात श्रापसे पूछना चाहता हूँ। श्राप उचित परामर्श दीजिए । मैं जब लड़कपन में कहुण देश के घ्रसंख्य पर्वतों, उपत्यकाओं में भ्रमण कर रहा था, एक भवानी ने खर्य मुक्ते खप्न में, खाधीनता खापन करने का उपदेश किया था। उन्होंने देवालयों की संख्या वढाने में, गोवत्सादि की रक्ता में, ब्राह्मणों की सम्मान-बृद्धि में श्रीर धर्म-विरोधी मुसलमानों को दूर करने का साज्ञात् परामर्श दिया था। मैं लड़का था। उस समय खप्न विस्मृत हो गया। परन्तु सदर्प खड्ग को बहु किया और वीरशिरोमणियों को एकवित करने में फलीभृत हुआ। वहुत से दुर्गी पर अब तो अधिकार भी कर लिया है। लड़कपन में जो कुछ खप्त में देखा था, जवानी में भी उसे देखा है। हिन्दुर्श्रों के नाम कागौरव, हिन्दुधर्म की प्रधानता. हिन्द्र खार्थानता का सम्पादन सव कुछ मुक्ते स्परण है। यथा-सम्भव परिश्रम भी किया है। चत्रियराज ! हमारे ये उद्देश क्या मन्द हैं ? स्वप्न क्या अलीक स्वप्न मात्र है ? आप इस पुत्र को समभाइए।"

वहु-दूरदर्शी धर्मपरायण राजा जयसिंह कुछ समय तक चुप रहे। पश्चात्, धीर और गम्भीरस्वर में वोले—"राजन्, आपके महदुदेश से वढ़ कर और दूसरे उद्देश को में नहीं जानता, और न आपके स्वप्न से वढ़कर प्रकृत शिला ही मुक्ते कुछ दीस पड़ती है। शिवाजी! आपका यह वड़ा उद्देश मुक्तसे छिपा हुआ नहीं है। मैंने शत्रुओं के सम्मुख भी आपके उद्देशों की प्रशंसा की है। अपने पुत्र रामसिंह की आप ही का उदाहरण देकर शिला दी है। राजपूत-साधीनता और गौरव अभी विस्मृत

नहीं हुए हैं। शिवाजी ! तुम्हारा खप्त निरा खप्त ही नहीं है, चारों तरफ़ आँख उठाकर जब देखता हूँ तब यही निश्चय होता है कि मुग़लराज्य अब अधिक काल तक खायी नहीं रह सकता। उनके सारे उद्योग निष्फल हैं। मुसलमानों का राज्य कलक्षराशि से परिपूर्ण हो गया है। विलासिपयता से अब वह जर्जरित हो उठा है। हिन्दुओं के प्रति अत्याचार करके उनके शाप से शापित हो गया है। वालू की दीवार की भाँति अब वह और नहीं ठहर सकता। चाहे देर में चाहे जल्दी में, मुग़लराज्य-प्रासाद अवश्य ही भग्न होकर धराशायी होगा और फिर हिन्दुओं की प्रधानता होगी। महाराष्ट्रीय-जीवन अंकुरित हो रहा है। इससे वोध होता है कि भारतवर्ष में इसी के तेज का विकाश होगा। शिवाजी! आपका खप्न खप्न ही नहीं है। भवानी ने आपको मिथ्या उत्तेजना भी नहीं दी है।"

उत्साह श्रोर श्रानन्दके मारे शिवाजी काशरीर रोमाश्चित हो श्राया । उन्होंने फिर जिज्ञासा की—"महाराजा, फिर श्राप उस गिरते हुए मकान के एकमात्र स्तम्भसक्रप को वने हैं ?"

जयसिंह—"सत्यपालन चित्रयधर्म है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। किन्तु श्रसाध्य साधन नहीं हो सकता। पतनान्मुख प्रासाद का श्रवश्य ही पतन होगा।"

शिवाजी—"श्रच्छा, श्राप सत्यपालन कीजिए। कपटाचारी श्रीरङ्गजेव के निकट धर्माचारी जयसिंह की देवता लोग भी विस्मित हो साधुवाद करते हैं, किन्तु में तो कभी श्रीरङ्गजेव के निकट सत्यपालन नहीं कर सकता। यदि में उस दुराचारी के निकट वुद्धियल से भी खदेश के उन्नति-साधन में फली-भृत हो जाऊँ तो लोग मेरी निन्दा नहीं करेंगे।"

जयसिंह-"ज्ञियराज! योद्धा के निकट चालाकी सर्वदा निन्दनीय है। विशेपतः वड़े उद्देश साधन के लिए तो चातुरी कलङ्क की टीका है। ऐसा मालूम होता है कि महा-राष्ट्रीय गौरव श्रनिवार्थ्य है । उनका वाहुवल नित्यप्रति वढ़ता जायगा, श्रौर वह दिन दूर नहीं है कि वह भारतवर्ष के श्रधीश्वर हो जायँगे। परन्तु शिवाजी, श्राज श्राप जो यह शिक्ता दे रहे हैं उसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। हमारे कहने को श्राप बुरा न मानें। श्राज श्राप शहरों का लूटना सिखा रहे हैं, श्रौर उसके द्वारा श्राप तो जयलाभ करते हैं परन्तु यही लोग श्रापके पश्चात् शहरों श्रीर नगरों का लूट लेना ही सबसे प्रधानकार्य्य समभ वैठेंगे श्रोर भारतवर्ष में सिवा लूटमार के श्रार कोई वात न रहेगी। श्राज श्राप सम्मुख युद्ध की श्रपेत्ना चालाकी सिखा रहे हैं। उसका प्रभाव यह होगा कि लोग सम्मुख होकर युद्ध कर ही नहीं सकेंगे। श्राप जिस जाति के नेता हैं वह जाति भारत की शासक होगी । श्रतः श्राप उसे गुरु की नाईं धर्म-शिचा दीजिए। श्राज श्रापकी मन्दशिचा का प्रभाव सौ वर्षों वाद सारे भारतवर्ष में फूट निकलेगा। श्राप हिन्दुर्यों में श्रेष्ट हैं। श्रापके महान् उद्देशकी मैं शतशतवार प्रशंसा करता हूँ, परन्तु श्राप इस वृद्ध, वहुद्शीं राजपूत की शिज्ञा श्रहण कीजिए, चालाकी भृल जाइए। यदि आप ही धर्म और सत्य-शिका न देंगे तो और कौन देगा ? महाराष्ट्र-शिका-गुरु ! साव-धान । श्रापके प्रत्येक कार्य्य का फल वहुकाल व्यापी श्रीर वहुदेश व्यापी होगा।"

इन महत्तर वाक्यों को सुनकर शिवाजी ज्राभर स्तिमित होगये, परन्तु फिर उन्होंने कहा—"श्राप गुरु के गुरु हैं। श्रापके उपदेश शिरोधार्थ्य हैं। परन्तु श्राज हम यदि श्रोरङ्गज़ेव की श्रधीनता खीकार करलें तो फिर शिज्ञा कौन देगा ?"

जर्यासह—"जय-पराजय स्थिर नहीं है। श्राज मुक्ते जय प्राप्त हुत्रा है; कल श्रापको भी जय प्राप्त हो सकता है। श्राज श्राप श्रोरङ्ग के श्रधीन हैं, कल स्वाधीन हो सकते हैं।"

शिवाजी—"ईश्वर करें यही हो। परन्तु जब तक आप और इन् ज़ेव के सेनापित हैं मुक्ते स्वाधीनता मिलनी दुस्तर है और ऐसी आशा भी वृथा है। स्वयं भवानी ने भी तो हिन्दू-सेनापित के साथ लड़ने का निपेध किया है।" जयसिंह इस बार हँस पड़े, और कहने लगे, "शरीर च्लामंगुर है। भला यह बुद्ध शरीर कब तक रह सकता है? किन्तु जब तक है सत्यपालन से विचलित न होने पावेगा।"

शिवाजी—"श्राप दीर्वजीवी हों।"

जयसिंह—"शिवाजी! श्रव विदा दीजिए। मैंने श्रीरङ्गज़ेव के पिता के निकट कार्य्य किया है, श्रीरइस समय तो श्रोरङ्गज़ेव का कार्य्य कर रहा हूँ। जब तक जीवन है, दिल्लीपित का यह वृद्ध सेनापित विरुद्धाचरण नहीं करेगा। किन्तु चित्रयराज! निश्चिन्त रहिए। महाराष्ट्र-गौरव श्रीर हिन्दू-प्रधानता श्रनिवार्य्य है। वृद्ध के वचन को श्रहणकीजिए। मुग़लों का राज्य श्रिकदिन न रहेगा। हिन्दु श्रों का तेज श्रव श्रिक दिन तक निवारण नहीं किया जा सकता। देशदेशान्तर में हिन्दू-गौरव के साथ ही साथ श्रापके गौरव श्रीर नाम की प्रतिष्वित सुनाई देगी।" शिवाजी ने आँखों में आँख् भर कर जयसिंह को आलिङ्गन किया और कहा—"धर्मात्मन् ! आपके मुख में फूल चन्दन पड़ें। आपकी ये वार्ते सत्य हों। मैंने आत्म-समर्पण किया। अब मैं आपसे कभी लड़ाई न कहँगा। चित्रयमवर ! यदि फिर कभी खाधीनता प्राप्त होगी तो एक वार फिर आपका दर्शनकहँगा, और पिता के चरणों में शिर रख कर उपदेश ग्रहण कहँगा।"

## पन्द्रहवाँ पारिच्छेद

### दुर्ग विजय

िट्रिटिटिटिं विहास हो गई। शिवाजी ने सुगलों के जिन जिन दुर्गों की विजय कर लिया था उन्हें वापस दे दिया। विलुप्त श्रहमदनगर राज्य के टिटिटिंटिं ३२ दुर्गों की जो उन्होंने वनवाये थे उन में से २० श्रीरङ्गज़ेव की दे दिये श्रीर वाक़ी १२ दुर्ग श्रीरङ्गज़ेव ने जागीर के तौर पर छोड़ दिये। शिवाजी ने जिन देशों की श्रीरङ्गज़ेव की दिया था, उसके वदले में, दिज्ञीश्वर ने कई एक राज्य विजयपुर के श्रन्तर्गत शिवाजी की भी दे दिये श्रीर उनका श्रप्टवर्णीय राजकुमार पंचहज़ारी का मनसवदार नियत किया गया।

शिवाजी के साथ युद्ध समाप्त होने के पश्चात् राजा जय-सिंह विजयपुर के राज्य की ध्वंस करके उसे दिल्लीश्वर के श्रिधिकार में लाने का श्रिनिवार्य यत्न करने लगे। शिवाजी के पिता ने जो सिन्ध विजयपुर और शिवाजी के वीच में करा दी थी, शिवाजी ने उसका लंघन नहीं किया, परन्तु विजयपुर के खलतान ने शिवाजी की विपद् श्रिसित देखकर उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। इसी कारण महाराज शिवाजी ने भी जयसिंह का पच्च श्रवलम्बन करके श्रली श्रादलशाह की ध्वंस करना प्रारम्भ कर दिया श्रौर श्रपनी माउली सेना के वल से उसके कितने ही दुर्ग दवा लिये।

महाराज जयसिंह श्रोर शिवाजी की सित्रता दिन दिन घनिष्ठ होती गई। दोनों सदा एक साथ रहते श्रोर लड़ाई में एक दूसरे की सहायता करते थे। श्रिधिक न कह कर इतना कह देते हैं कि शिवाजी का एक तरुण हवलदार जयसिंह के पुरोहित के सदन में नित्यप्रति जाया करता था। पाठकगणों को उसके नाम वताने की श्रावश्यकता नहीं।

सरलखभाव पुरोहित जनार्दनदेव कमानुसार रघुनाथ को पुत्रवत् देखने लगे, श्रोर सदा उन्हें श्रपने घर वुलाया करते । रघुनाथ भी श्रवसर पाकर उस सरलखभाव पुरोहित के पास वैटा करते, श्रोर उनसे राजस्थान का संवाद सुना करते, राजा जयसिंह की कथा विचारा करते, खदेशोन्नित पर विचार भी किया करते। कभी कभी श्राधीरात तक ठहर कर वे युद्ध की वार्ता सुनाया करते, श्रोर पर्वती-दुर्ग के श्राक्रमण, शत्रु-शिविराक्रमण, गिरि-चूड़ा के भीषण युद्ध का यथावसर वर्णन भी किया करते। जव रघुनाथ योद्धार्श्रों की कथा सुनता तव उसके नयन प्रज्वितत हो जाते श्रीर खर कियत होकर मुखमएडल लाल हो जाया करता था।

जव वृद्ध जनार्दनदेव युद्ध की कथाओं को सुनाता पासके दूसरे घर में वैठी सरयू भी उसे सुना करती और एकान्त में वैठी वैठी आँखों से आँस् वहाया करती और परमात्मा से रघुनाथ के रह्मार्थ विनय किया करती। जव आधीरात के

समय कथा वार्ता समाप्त होती तव सर्यूवाला भोजन लाकर रघुनाथ के सामने रख देती। जब रघुनाथ भोजन करने लगते तब सर्यू पासही बैठकर उसी देवमूर्ति की देखा करती, श्रीर श्रपनी प्रेम पिपासा की तृप्ति किया करती। भोजन के बाद यदि योद्धा मृदुखर में बिदा चाहता, श्रथवा दो एक बात करना चाहता तो सर्यू स्वयं उसका कुछ उत्तर न देती श्रीर लजावश उसका गंडस्थल लालवर्ण का हो जाता, श्राँखें प्रेममयी हो जातीं श्रीर विवश हो सहचरी द्वारा उत्तर कहला भेजती।

परन्तु उत्तर की क्या आवश्यकता। सरयू के नयनों की भाषा रघुनाथ अच्छी तरह समभ लेते थे और रघुनाथ की आँखों के सम्भाषण की सरयू भी समभ लेती थी। दोनों के जीवन, मन, प्राण, प्रथम-प्रणय के समय ही से अनिर्वचनीय हो आनन्द की लहरों में निमग्न हो गये थे। दोनों ही के हृद्य प्रथम प्रणय के उद्देग से उत्जिप्त हो चुके थे।

विजयपुर के अधीनस्य अनेक दुर्गों के। हस्तगत कर शिवाजी ने एक दूसरे अतिशय दुर्गम पर्वती दुर्ग के लेने का विचार किया। जब वे किसी दुर्ग पर चढ़ाई करते तब उसका संवाद किसी पर विदित नहीं होने देते। उनकी सेना भी कुछ नहीं जान सकती थी। राजा जयसिंह के डेरे के समीप, परन्तु शिवाजी के डेरे से ५-६ कोस पर, वह दुर्ग था। शाम के। एक हज़ार माउलियों और महाराष्ट्रों की सेना सुसजित कराई गई। एक पहर रात व्यतीत होने पर शिवाजी ने यह प्रकाशित किया कि—"रुद्र-मण्डल दुर्गपर आक्रमण करना होगा।" चुपचाप उसी और एक हज़ार योद्धा चल खड़े हुए।

विकट श्रॅंथेरी रात में सेना दुर्ग के नीचे पहुँच गई। चारों श्रोर सम भूमि है। उसके वीच एक उच पर्वत-श्रंग पर रुद्र-मगड़ल दुर्ग वना हुश्रा है। सीधी ऊपर की चढ़ाई है। दुर्ग में जाने का केवल एक मात्र ही रास्ता है। लड़ाई के समय वहीं राह वन्द है। दूसरी श्रोरों से जाना श्रितशय कप्रसाध्य है। रास्ता ते। हैं ही नहीं। केवल जंगल श्रोर शिलाशों से दुर्गवेष्टित है। शिवाजी ने इसी दुर्गममार्ग से चलने की श्राद्धा दी। जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वानर चढ़ते हैं उसी भाँति उस पर्वत पर शिवाजी की सेना चढ़ने लगी। कहीं रुक कर, किसी स्थान पर खड़े होकर, कहीं पेड़ों की डालियाँ पकड़ कर, श्रोर किसी किसी स्थान पर कृद कर सेना श्रागे वढ़ने लगी। महाराष्ट्रीय सेना के श्रितिरक्त श्रीर कोई दूसरी जाति इस प्रकार पर्वत पर चढ़ सकती है श्रथवा नहीं—इसमें सन्देह है।

श्राधे मार्ग में पहुँच कर शिवाजी ने सहसा देखा कि ऊपर दुर्ग की दीवालों पर वहुत सी मशालें जल रही हैं। चिन्ताकुल हो सशोक खड़े हो गये—"क्या शत्रु ने मेरे श्राक्रमण की जान लिया है? नहीं तो दुर्ग की दीवाल के ऊपर इस प्रकार मशालों के जलाने की क्या श्रावश्यकता थी?" मशालों की किरणें नीचे भी पड़ने लगीं। श्रोह! दुर्ग वासीगण शत्रु की प्रतीचा कर रहे हैं श्रोर इसीलिए मशालों को जला रक्खा है, कि जिसमें कोई श्रंधकार के कारण कहीं किले पर चढ़ाई न कर वैठे। शिवाजी ने श्रपने सैनिकों को श्रोर भी वृत्तों, शेलराशियों में छिप छिप कर वड़ी सावधानी के साथ चलने का श्रादेश किया। खुणचाप महाराष्ट्रगण उस पर्वत पर चढ़ने लगे। कहीं वड़े वृत्त को कहीं भाड़ियों को श्रोर कहीं शेलराशियों को कुद्ते फाँदते वे श्रागे वढ़ने लगे।

थोड़ी देर के वाद सेना एक खच्छु मेदान में पहुँच गई, जहाँ से कि यह रौशनी दीख पड़ती थी, परन्तु यहाँ से ऊपर चढ़ती हुई सेना अच्छी तरह से देखी जा सकती थी। इसलिए िरावाजी फिर रक गये और पेड़ की ओट से इधर उधर देखने लगे, सामने माल्म हुआ कि अब १०० हाथ तक मैदान सफ़ाच्य है, कोई पेड़ अथवा आड़ी नहीं है। परन्तु आगे उसके पेड़ों का फिर सिलसिला है। यह सौ हाथ किस प्रकार से चला जाय। इधर उधर कहीं रास्ता नहीं है। यदि नीचे उतर कर दूसरे रास्ते से फिर क़िले पर चढ़ें तो रास्ते ही में सबेरा हो जायगा। शिवाजी कुछ देर सोचने लगे, फिर वाल्यावस्था के सुहद्विश्वासी तानाजी मालुसरे को चलाया और वहीं खड़े उन से कुछ वातचीत करने लगे। थोड़ी देर के वाद तानाजी वहाँ से एक और चले गये, शिवाजी खड़े खड़े उनकी प्रतीचा करने लगे और सेना भी अपने महाराज की आज्ञा सुनने को उत्सुक हो गई।

श्राधी ही घड़ी के भीतर तन्नजी लौट श्राये, श्रीर नहीं माल्म शिवाजी से धीरे धीरे क्या कहने लगे । कुछ देर तक शिवाजी विचारने लगे परन्तु फिर उच्च खर से कहा—"हाँ वहीं ठीक है श्रीर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।"

पानी वरसने के कारण कुछ पत्थर और मिट्टी खिसककर एक जगह नाली सी वन गई थी। दोनों किनारे ऊँचे थे और वीच में गहरा था। उस नाली के भीतर भीतर होकर चलने से सम्भवतः शत्रु नहीं देख सकते इसलिए यही परामर्श स्थिर हुआ। सारी फ़ौज उसी नाली में उतर कर दुर्ग की चढ़ाई करने लगी। सैकड़ों पत्थर के दुकड़ों पर होकर सेना चुप- चाप वृत्तों की श्रेणी में पहुँच गई। शिवाजी मनहीं मन भवानी को धन्यवाद देने लगे।

उनके पास ही खड़ा हुआ एक सैनिक सहसा ज़मीन पर गिर पड़ा। शिवाजी ने देखा कि उसके चल्नःश्यल में तीर लगा हुआ है ! श्रोर एक तीर श्राया ! सन्नाता हुआ किर दूसरा तीर निकल गया ! किर तो तीरों की वौछार पड़ने लगी ! शत्रु लोग ज़ागते थे। जब शिवाज़ी की सेना उस नाली में होकर ऊपर को चढ़ रही थी तभी उनको सन्देह हुआ था। इसी कारण उधर तीर चला रहे थे।

शिवाजी की सारी सेना पेड़ों की श्रोट में खड़ी हो गई। तीर का चलना वन्द हो गया, परन्तु शिवाजी ने समका कि शत्रु हमारा श्राना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने दुर्ग की रखवाली कर रक्खी है श्रीर इसीलिए चारों श्रोर मशालें भी जला रक्खी हैं श्रीर इघर उघर फिरा भी करते हैं। श्रव शिवाजी की सेना उनसे केवल ५० हाथ की दूरी पर थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि श्राज दुर्ग-विजय में भीपण युद्ध करना होगा। इसके श्रितिरक्त श्रन्य कोई उपाय नहीं है।

शिवाजी के परम मित्र तम्नजी इन वार्तों की देखकर धीरे धीरे वोले "राजन ! श्रभी नीचे लौट जाने का समय है। यदि श्राज दुर्ग हस्तगत न हुश्रा तो कल हो जायगा, परन्तु श्राज के साहस में सर्वनाश होने की सम्भावना है।" शिवाजी ने गम्भीर खर से उत्तर दिया—"जयसिंह के समीप जो कुछ कहा है, उसी की करूँगा। श्राजही रुद्र-मग्डल की विजय करूँगा श्रथवा यद्ध में प्राण त्याग करूँगा।" शिवाजी चुपचाप उस वृत्त-श्रेणी के भीतर से श्रागे वहने लगे, श्रोर शत्रु की धाखा देने के लिए सो सेनिकों को दूसरी श्रोर से गोल करने का हुक्म दे दिया। धोड़ी ही देर में दुर्ग के दूसरी श्रोर वन्द्रकों की श्रावाज़ें सुनाई देने लगीं। शत्रुश्रों ने यह समभ कर कि शिवाजी ने इश्रर ही से चढ़ाई की है सब के सब उथर ही टूट पड़े। इश्रर जो दो-एक मशालें जल रही थीं वे वुभ गई। उसी समय शिवाजी ने कहा—"महाराष्ट्रीय गण! सेकड़ों लड़ाइयों में श्रापने श्रपने विक्रम का परिचय दिया है, शिवाजी का नाम रक्खा है, वही परिचय श्राज भी दीजिए। तन्नजी! वाल्यकाल के सीहार्द का श्राज परिचय दीजिए।"

शिवाजी के इन उत्साह-वर्द्धक वावर्यों से समोंका हृद्य जोश से परिपृरित हो गया। सबके सब उस गम्भीर अन्ध्रकार में अअ-सर हुए और बहुत शीघ्र दुर्ग के निकट पहुँच गये। आधी रात गुज़र गई। आकाश में भी प्रकाश नहीं है। जगत् निःशब्द है। केवल नैश वायु के वेग से पर्वत-वृत्त के भीतर मरमर शब्द हो रहा था।

जव रुद्र-मण्डल के प्राचीर से शिवाजी केवल २० ही हाथ की दूरी पर थे उस समय उन्होंने देखा कि दीवार पर एक सिपाही है और वृत्तों के वीच में शब्द होने के कारण वह इधर आ गया था। तुरन्त ही एक माउली ने चुपचाप एकतीर चला दिया, अभागे सिपाही का मृत शरीर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा।

सिपाही के नीचे गिरने के शब्द को सुनकर, एक, दो, दश, सौ यहाँ तक कि तीन सौ सैनिक प्राचीर के ऊपर जमा हो

गये। शिवाजी ने विचार किया कि श्रव छिपने से काम नहीं चलेगा। श्रतः सैनिकों की श्रागे वढ़ने की श्राज्ञा दी।

तत्ज्ञण महाराष्ट्रियों की थ्रोर से "हर हर महादेव" का गगनभेदी नाद होने लगा। एक दल दीवार के ऊपर चढ़ जाने को दौड़ गया। दूसरा दल वृज्ञों के भीतर से प्राचीर पर खड़े हुए मुसलमानों पर तीर चलाने लगा। मुसलमानों ने भी शत्रुओं के श्रागमन से खेद नहीं किया, वरन वे भी "श्रह्णाहोश्रकवर" के शब्द से पृथ्वी श्रीर श्राकाश की कम्पायमान करने लगे। कोई दीवार पर से तीर चलाने लगा, कोई दीवार से कूदकर मराठों पर श्राकमण करने लगा।

शीव ही प्राचीर श्रीर वृत्तों के मध्य में घमासान लड़ाई श्रारम्थ हो गई। दीवार के नीचे वाले मुसलमान वच्छीं चला कर श्राक्रमणकारियों को मारने लगे, परन्तु फिर भी तीरों के चलने से मुसलमानों का विनाश होने लगा। लाशों की ढेरी से प्राचीर पार्श्व परिपूर्ण हो गया। योद्धागण उसी मृतदेह के ऊपर खड़े होकर खड्ग श्रीर वर्छा चलाने लगे। सैकड़ों मुसलमान वृत्तों के भीतर तक चले श्राये, परन्तु शिवाजी श्रीर माउलीगण शेर की भाँति कृद कृद कर उन्हें परास्तकरने लगे। प्रवल, प्रतापी श्रक्तगान भी युद्ध-कौशल में श्रायट्ठ नहीं था। पर्वत के भीतर से रक्तस्रोत वह निकला। वृत्तों के मध्य में, कङ्कणों के ऊपर, शिखाखराडों के निकट बहुत से मराठे वीर खड़े होकर श्रव्यर्थ तीर बच्छीं चलाने लगे। तीरों की बौद्धार यवनों की संख्या घटाने लगी।

इन शब्दों की मथन करता हुआ दुर्ग की दीवार से "महा-राज शिवाजी की जय" का गर्जन वज्रनाद के समान सुनाई पड़ा। एक मुहूर्त तक सब उसी श्रोर देखते रहे। माल्म हुश्रा कि शत्रुश्रों की सेना से निकल मृतदेहों के ऊपर खड़ा हो श्रोर रुधिर से भीगे हुए श्रपने बच्हें के सहारे एक महाराष्ट्र योद्धा छुलांग सार कर मएडल की भीत पर चढ़ गया है। उसने पठानों का भएडा लात मार कर गिरा दिया श्रोर पताकाधारी प्रहरियों को तलवार से काट डाला। वही श्रपूर्व बीर प्राचीर के ऊपर खड़ा होकर वज्रनाद से "महाराज शिवाजी की जय" पुकार रहा है। पाठकगल। यह श्रापके पूर्व परिचित बीर रधुनाथ हवलदार हैं।

हिन्दू श्रौर मुसलमान लड़ाई छोड़कर श्रचिमत हो गये। सभों की श्राँखें वीर रघुनाथ की श्रोर लग गईं। वीर रघुनाथ का लौहिनिर्मित शिरस्राण तारों की रौशनी में चमक रहा था। हाथ श्रौर वाहु रक्त से भीगे हुए हैं। विशाल वक्तःस्थल के ऊपर दो-एक तीर के घाव हैं। विशाल हाथ में रक्तामुत दीर्घ वर्च्छा है। उज्ज्वल नयन, घूत्ररचारे काले काले वालों से श्रावृत हैं। यदि उस युद्ध की नौका रघुनाथ की कहें,तो शत्रु की सेना समुद्रतरक्षवत् दोनों श्रोर से निकल गई, परन्तु उस कालक्ष्मी वर्च्छा घोरी के निकट जाने का किसी का साहस न हुशा। माल्म होता था कि स्वयं रण्देव ने दीर्घ वर्च्छा धारण कर श्राकाश से प्राचीर पर श्रागमन किया है।

थोड़ी देर तक सबके सब चुप रहे, परन्तु अफ़ग़ानों ने जब यह देखा कि दीवार पर शत्रु का अधिकार हो गया है, चारों और से सेना और से धावा करने लगे। रघुनाथ चारों और से सेना रूपी कृष्णमेघ से घिर गया। यद्यपि रघुनाथ खड्ग और वर्ष्य चलाने में अदितीय था—परन्तु सैकड़ों सैनिक के

साथ युद्ध करना श्रसम्भव है। श्रव रघुनाथ के जीवन में संशय है।

उसी समय रघुनाथ के विपुत्त साहस की देखकर माउलीगण वड़े विक्रम से उत्साहित हो प्राचीर की श्रोर दें। हें श्रीर सिंह की भाँति छलाँग मार कर दीवार पर चढ़ने लगे। दश, पचास, सो दें। सो सैनिक थोड़ी ही देर में हुर्ग के दोनों श्रोर जमा हो गय, श्रोर रघुनाथ को वीच में करके महाराष्ट्री वीर लड़ने लगे, फिर छुरी श्रीर खड्गाद्यात से पटानों की श्रेणी तितर वितर होने लगी। थोड़ी देर में मार्ग श्रङ्गटक हो गया क्योंकि सहस्रों महाराष्ट्र वीरों के सम्मुख तीन सो पटान युद्ध नहीं कर सके।

उसी समय शिवाजी श्रीर तन्नजी प्राचीर से कृद कर दुर्ग के भीतर की श्रोर दौड़ने लगे। सैन्यगण ने समका कि श्रव वहाँ श्रीर लड़ाई करना व्यर्थ है। सबके सब स्वामी के पश्चात् भीतर ही की श्रोर दौड़ गये।

शिवाजी विद्युद्गित की भाँति किलेदार के दरवाज़े पर पहुँच गये। यद्यपि किलेदार का घर वड़ा पुष्ट श्रीर सुरिक्तत था, परन्तु शिवाजी के श्रादेशानुसार योद्धागण ने उसे घर लिया श्रीर वाहर के पहिरयों की मार डाला। शिवाजी ने वड़े ज़ीर से पुकार कर किलेदार से कहा—दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो घर फूक दिया जायगा।" निर्भीक पठान ने उत्तर दिया— "चाहे श्रागसे जला दो, परन्तु कािकर के सामने दरवाज़ा नहीं खोलूँगा।"

तुरन्त ही महाराष्ट्रगण मशालों के द्वारा उस घर में आग लगाने लगे। पठान किलेदार और उसके साथी लोग तीर चला चला कर आगके चुकाने की चेष्टा करने लगे परन्तु थोड़ी देर में श्राग भभक उठी। इस श्राग्निकाएड में कितने ही मशाल-धारी महाराष्ट्र-वीर भूतलशायी हो गये।

प्रथम द्वार और गवान्त, फिर जालियाँ और श्रित्रयाँ जलने लगीं फिर सारा प्रासाद श्रियमय हो गया और थोड़ी देर में, धू धू करके ज्वाला श्राकाशमण्डल की कम्पायमान करने लगी। सारी श्रन्थकारमय निशा प्रज्ज्वित हो उठी। दुर्ग के ऊपर नीचे, जंगल, तराई श्रीर श्रास पास के गावों में भी रौशनी पहुँचने लगी। उस दृश्य की देखकर सबने समभ लिया कि दुर्दमनीय शिवाजी श्रीर उनकी श्रप्रतिहत सेना ने मुसलमान दुर्ग की जय कर लिया है।

वीरों के निकट जो कुछ साध्य है, पठान रहमत ख़ाँ ने वह सव कुछ किया। अब केवल वीरों की भाँति प्राण त्याग करना शेप था। जब घरमें आग ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया तव उसी समय रहमत ख़ाँ और उसके साथी कोठे पर से कूद कूद कर भूमि पर आ खड़े हुए। एक एक सैनिक महावीरों की भाँति तलवार चलाने लगा और वह बहुतों को घायल कर मरने लगा।

महाराष्ट्रगण ने सारे मुग़लों के। घेर लिया। अब मुसलमानों में एक एक की कमी होने लगी। इस प्रकार बहुत से हताहत हुए। रहमतख़ाँ भी आहत और ज्ञीण होगया, परन्तु सिंह के समान युद्ध करता ही रहा। महाराष्ट्रों ने चारों और से घेर कर उस पर तलवार चलानी चाही। अब उसके जीवन की आशा नहीं, परन्तु इसी समय शिवाजी ने बड़े ज़ोर से चिल्ला कर कहा—"क़िलेदार के। मारो नहीं, उसे क़ैद करलो।" क्तीं श्रीर श्राहत श्रफ़ग़ान के हाथ से सैनिकों ने खड्ग छीन ली श्रीर उसके हाथ वाँध कर उसे क़ैद कर लिया।

श्रभी महाराष्ट्रीयगण श्राग की लगाते ही जाते थे कि, उसी समय शिवाजी ने देखा दुर्ग के दूसरी श्रोर काले काले वादलों की भाँति ५०० सुसज्जित श्रफ़ग़ान सैनिक क़िले पर चढ़ रहे हैं।

शिवाजी ने पहले जब से। सैनिकों को किले की दूसरी श्रोर श्राक्रमण करने को भेजा था, तभी वहुत से पठानों ने यह समक्त कर कि शिवाजी इधर ही से चढ़ाई कर रहा है; टूट पड़े थे। चतुर महाराष्ट्रियों ने एक ज्ञण वृत्तों की श्रोट से लड़ाई की, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते गये। इसी कारण मुसलमान उत्साहित होकर उन्हीं से। महाराष्ट्रियों को खदेड़ने लगे। यहाँ कुछ श्रीर ही हुश्रा, श्रर्थात् दूसरी श्रोर से शिवाजी ने दुर्गविजय कर लिया, जिस का कि उन मुसलमान सैनिकों को कुछ भी ज्ञान नहीं हुश्रा।

परन्तु जव उन्होंने प्रासाद में आग लगी हुई देखी, और चारों ओर उजाला हो गया, तव उन्हें माल्म हुआ कि "आह! वड़ा भ्रम हुआ" अब फिर किले पर चढ़ जाना चाहिए और वहाँ जाकर उनका विध्वंस करना चाहिए।

शिवाजी ने केवल थोड़ी सी मुसलमान सेना की परास्त करके दुर्गविजय कर लियाथा। अब देखते हैं कि पाँच सी सेना दुतवेग से क़िले पर चढ़ रही है। शिवाजी का मुख गम्भीर हो गया। सुतीक्ण-नयन से देखा कि दुर्ग के मध्य में क़िलेदार के प्रासाद से वड़कर और कोई उतना दुर्गम स्थान नहीं है। चारों ओर खाई खुदी है। उनके पीछे पत्थर की भीतें भी वनी हैं, और आग से उन भीतों को कुछ भी चित नहीं हुई है। हाँ, महल के बीच में उसके द्वार और खिड़कियाँ जल कर गिर गई हैं और कोई कोई मकान भी पट गया है। बुद्धिमान् महाराज शिवाजी ने देख लिया कि अधिक सेना के साथ युद्ध करने के लिए इससे उत्तम और अन्य कोई स्थान उपयोगी नहीं हो सकता।

च्ला भरमें ही उन्होंने सब विचार लिया। तन्नजी श्रीर दें। से। सेनिकों के। उस प्रासाद में प्रवेश करने का आदेश किया। भीतों की वगुलों में तीरंदाज़ रक्खे। प्रत्येक खिड़की पर तीरं-दाज़ ही के। खड़ा करा दिया। दरवाज़ों पर वर्छा श्रारी खड़े हो गये। कहीं गिरी हुई राख के। साफ़ करके पत्थरों के। एक दित कर लिया। एक ही घड़ी में बहुत कुछ ठीक ठाक हो गया। शिवाजी उस समय तन्नजी से हँसकर कहने लगे—"यदि शतु अब श्राक्रमण करें ते। तुम उनसे भले प्रकार रचा कर सकते हो, परन्तु ऐसा भी प्रतीत होता है कि शत्रु यहाँ पहुँचने के प्रथम ही परास्त हो जायँगे। यदि अन्ध्रकार में एक बार ही उनपर चढ़ जायँ ते। वे छिन्न भिन्न होकर भागेंगे। तन्नजी ! तुम दो सौ सैनिकों के। लेकर यहाँ रहे।। में एक वार उद्योग कर देखूँ।"

तन्नजी—"महाराज ! तन्नजी न्या, वरन् एक भी महाराष्ट्रीय योद्धा यहाँ नहीं रह सकता। चित्रयराज ! सम्मुख समर में सब ही चतुर हैं। जो यह स्थान घिर जाय तो श्रापके यहाँ विना रहे किसकी बुद्धिमता से यह राजमहल रिचत होगा १" शिवाजी कुछ हँसकर वोले, "तन्नजी ! तुम्हारी यात ठीक है ! हम सामने शत्रु को देखकर युद्धाभिलाषी हुए हैं, परन्तु तुम्हारा परामर्श उत्कृष्ट है । यहाँ हमारा रहना उचित है । किन्तु हमारे हवलदारों में कौन ऐसा वीर है जो केवल दो सौ सवारों को साथ ले जाकर श्रक्तगानों को श्रन्धेरे ही में सहसा श्राक्रमण करके उन्हें परास्त करदे ?

पाँच, सात, दश हवलदार एकवारगी श्रागे खड़े हो गये। समों ने एक खर से कहा—"हम परास्त करेंगे।" परन्तु रघुनाथ एक किनारे चुपचाप खड़े ही रहे श्रीर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

शिवाजी धीरे धीरे सवकी त्रोर देखने लगे, फिर रघुनाथ की त्रोर देखकर कहा, "हवलदार ! यद्यपि तुम इन सभों में छोटे हो परन्तु अपनी भुजात्रों में महावल रखते हो। त्राज में तुम्हारा विक्रम देखकर वड़ा सन्तुष्ट हुन्ना। रघुनाथ ! तुमने त्राज दुर्गविजय का त्रारम्भ किया है। तुम्हीं उसका उपसंहार करो।"

रघुनाथ खुपचाप नीचे सिर किये हुए दो सी सिपाहियों को साथ लेकर विज्ञली के समान दम भर में वाहर जा पहुँचा। शिवाजी ने तन्नजी की श्रोर देखकर कहा—"यह हवलदारराजपूत है। इसके मुखमण्डल श्रोर श्राचरण को देखकर ज्ञात होता है कि यह कोई वीरवंशो द्भव यो द्वा है। परन्तु वह कभी श्रपनी वंशपरम्परा की एक वात भी नहीं कहता, श्रोर न श्रपने श्रसाधारण साहस सम्बन्धी कोई गर्वित वार्ता ही मुख से निकालता है। एक दिन रघुनाथ ने पूना में मेरे प्राणों की रज्ञा की थी श्रोर श्राज दुर्गविजय में भी वहीं श्रग्रसर हुआ था, परन्तु हमने श्राज तक कोई पुरस्कार नहीं दिया। कल सभा में राजा जयसिंह के सम्मुखराजपूत हवलदार को उचित पुरस्कार दूँगा।"

रघुनाथ ने जिस कार्य्य का भार लियाथा उसे पूरा किया। जब अफ़ग़ान लोग पर्वत आरोहण कर रहे थे उसी समय महाप्रियगण उन पर बच्छा चलाने लगे। फिर "हर हर महादेव" के भीषण नाद से युद्ध का उपक्रम किया। वह वेग वड़ा भयंकर था। अफ़ग़ानियों के रोकने से नहीं रुका। पल भर में उनका मोर्चा उखड़ गया और वे लोग फिर पीछे लौट पड़े। उनका लौटना था कि माउली लोग छुरियों के आघात से उन्हें विछिन्न करने लगे। परन्तु रघुनाथ ने उच्चस्वर से आदेश किया कि "भागे हुओं को जाने दो, उन्हें मारो मत। शिवाजी की आज़ा पालन करो।" लड़ाई ख़तम हुई। अफ़ग़ान पहाड़ का चढ़ना छोड़ नीचे उतर कर भागने लगे।

रघुनाथ ने दुर्ग के प्राचीर के स्थान स्थान पर प्रहरियों की स्थापित कर दिया, श्रीर गोला, वारूद, श्रस्त्र, शस्त्र के घरों यर श्रपना पहरा विठा दिया। दुर्ग के समस्त स्थान की हस्तगत करके उसे सुरिच्चत कर रघुनाथ शिवाजी के पास श्राया श्रीर सिर नवाकर सारी कथा सुनाई।

उसी समय उपा की रिक्तमाच्छटा पूर्विद्शा से दीख पड़ने लगी। प्रातःकालीन मन्द, सुगन्धित, शीतल समीर चलने लगा। अब दुर्ग में शान्ति है। कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। मानों इस सुन्दर शान्त बुत्तशोभित पर्वत की शिखा पर किसी ऋषि अथवा मुनि का आश्रम है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानों कभी यहाँ रण हुआ ही नहीं।

## सोलहवाँ पारेच्छेद

#### विजेता की पुरस्कार

हिंदि हिंद देगहर के समय दुन में एक सभा संग-देश हैं वित हुई। चाँदी के वन हुए चार मम्भाँ पर कालवर्ण का शामियाना ताना गया। नीचे लात किएएएं कपड़ों से सजी हुई गही पर राजा जयसिंह श्रीर राजा शिवाजी वैठे हैं। चारों श्रीर कमानुसार मैनिकगण् वैठे हुए हैं श्रीर वन्दृक, ढाल, श्रीर तरवारों से मुस्तजित हैं। उनकी वंदृकों के किरच में लाल रंग की पताकायें लगी हुई हैं, जो कि वायु में धीरे धीरे हिल रही हैं। चारों श्रीर दूसरे लोग वैठे हैं श्रीर दिलोश्वर को जय, महाराज जयसिंह की जय श्रीर महाराज शिवाजी की जयजयकार मना रहे हैं।

जयसिंह ने हँसकर शिवाजी से कहा—"श्रापने जयसे दिल्लीश्वर का पत्त लिया है तयसे श्राप उनके दाहिने हाथ यन गये श्रीर श्रापके इस उपकार को दिल्लीश्वर कभी नहीं भूलेंगे। जय तो माना श्रापके सामने हाँथ वाँधे तैयार है।"

शियाजी—"जहाँ महाराजा जयसिंह हैं वहीं जय है।"

जयसिंह—"हमारा श्रनुमान ऐसा श्रवश्य था कि विजयपुर हस्तगत होगा, परन्तु ऐसी जल्दी नहीं कि यस एकही रात में किला फ़तह !" शिवाजी—"महाराज ! दुर्ग-विजय की शिक्ता तो हमने लड़कपन ही से प्राप्त की है,तथापि जिस प्रकार हमने श्रनायास हस्तगत करने का विचार किया था, वह सिद्ध नहीं हुश्रा।"

जयसिंह—"क्यों ?"

शिवाजी—"हमने विचार किया था कि मुसलमान सोते हैं।गे, परन्तु पहुँचने पर मालूम हुथ्रा कि वे सबके सब जागते हैं श्रीर लड़ाई की प्रतीचा कर रहे हैं। इस दुर्ग के विजय करने में जैसी लड़ाई हुई थ्रीर जितने बीर मारे गये, पहले कभी किसी दुर्ग के विजय करने में ऐसी चृति नहीं उठानी पड़ी।"

जयसिंह—"शत्रु लोग यह विचार कर कि श्रव रात के समय भी लड़ाई होती है सदैव तैयार रहते हैं।"

शिवाजी—"सत्य है। परन्तु श्राज तक जितने दुर्ग विजय किये हैं, किसी में भी ऐसी सजी सजाई सेना तैयार नहीं मिली।"

जयसिंह—"शिज्ञा पाकर लोग तैयार होते जाते हैं, परन्तु चाहे सतर्क रहें श्रथवा न रहें राजा शिवाजी का गतिरोध करना श्रसाध्य है, शिवाजी की जय श्रनिवार्थ्य है।"

शिवाजी—"महाराज की छपा से दुर्ग तो जीत लिया, परन्तु कल रात की चित इस जीवन में पूर्ण नहीं हो सकती। हज़ार श्राक्रमणकारियों के मध्य में दो तीन सो की हम श्रव इस संसार में नहीं देख सकते। उस प्रकार की हढ़प्रतिज्ञ, विश्वस्त सेना श्रव हमकी नहीं मिल सकती।" शिवाजी चल भर शोकाकुल हो उठे; फिर श्राँखों के इशारे से वंदीगल की हाज़िर करने का श्रादेश किया।

रहमत्याँ के अधीन हज़ार जवान रहकर उस दुर्ग की रक्षा करते थे परन्तु कल्ह की लड़ाई में केवल ३०० सैनिक वन्दी हो सके।शेप या ता भग गये या मारे गये। वन्दीगणों के दोनों हाथ पीछे वँधे हुये हैं और वे सव सभा में लाये गये।

शिवाजी ने श्रादेश किया—"सभों के हाथ खेल दिये जावें।
फिर उन्होंने कहा—"श्रफ़ग़ानगण ! तुमने वीरों का नाम
रक्षा है। तुम्हारे श्राचरण से हम सन्तुष्ट हो गये हैं। श्रव तुम
स्वाधीन हो। यदि इच्छा हो तो दिल्लीश्वर के कार्य में नियुक्त
हो जाश्रो। नहीं तो श्रपने स्वामी विजयपुर के सुल्तान के पास
चले जाश्रो। हमारी श्राक्षा है। तुम्हारा कोई वाल भी वाँका
नहीं कर सकता।"

शिवाजी के इस श्राचरण को देख कर कोई विस्मित नहीं हुआ । सभी युद्धों श्रीर सभी दुर्ग-विजय के पश्चात् वह विजितगणों के प्रति यथेष्ट दया-प्रकाश करते हैं, जिसके कारण उनके कोई कोई मित्र उन्हें दोष देते हैं, किन्तु शिवाजी उसे स्वीकार नहीं करते। शिवाजी की ऐसी उदारता देख कर कई एक श्रफ़ग़ान ने दिल्लीश्वर का वेतनभागी होना स्वीकार भी कर लिया।

तत्पश्चात् शिवाजी ने किलेदार रहमतखाँ की लाने का श्रादेश दिया । उसके भी दोनों हाथ पीछे की श्रोर वाँधे हुए हैं। सिरमें तलवार का घाव है। वाँह में तीर के चुभने से घाव हो गया है। बीर आकर सभा में सदर्प खड़ा हो गया और बीरों की भाँति शिवाजी की ओर देखने लगा।

शिवाजी इस वीरशेष्ट की देख स्वयं श्रासन त्याग कर खड़े हो गये श्रोर श्रपनी तलवार से उसके वन्धन काट डाले, फिर धीरे धीरे कहने लगे—"वीरवर! युद्ध के नियमानुसार श्राप के हाथ वाँधे गये थे श्रोर श्राप एक रात वंदी की भाँति रहे भी। श्राप मेरे इस दोप को ज्ञमा कीजिए। इस समय श्राप स्वाधीन हैं। जय-पराजय ते। भाग्य के श्रनुसार होता है, परन्तु श्राप जैसे वीर के साथ लड़कर हम सम्मानित हो गये हैं।"

रहमतख़ाँ कहाँ तो प्राण्दंड की श्राशंका किये हुए था परन्तु शिवाजी की इस भद्रता की देखकर उसका हद्य विचलित हो गया। युद्ध के समय किसी ने कभी रहमतख़ाँ को कातर स्वरूप में नहीं देखा था। परन्तु श्राजवृद्ध योद्धा के दोनों उज्ज्वल नेत्रों से दो वूँद श्राँस टपक ही पड़े। रहमतख़ाँ ने मुख फिरा कर उसे पोंछ डाला श्रौर श्रीरे श्रीरे कहने लगे—"ज्ञातियराज! कल रात मेंने श्रापकी ताकृतेवाज़ू से शिकस्त खाई थी; श्राज श्रापके श्रव्यलाफ़ से उससे कहीं ज़ियादा शिकस्त मिली। जो हिन्दू श्रौर मुसलमानों का मालिक है, जो वादशाहों का वादशाह है, श्रौर जो ज़मीनों श्रास्माँ का सुलतान है उसी ने श्रापको सलतनत के विसन्नात की श्रक्ष दी है।"

जयसिंह—"पठान सेनापति ! श्रापने भी श्रपने उच्चपद की योग्यता को पूरीतरह निभाया है दिल्लीश्वर श्रापजैसे सेनापति को पाकर श्रापकी पद वृद्ध करने में कोई कसर नहीं रक्खेंगे। क्या में दिल्लीश्वर को ऐसा पत्र लिखं सकता हूँ कि श्राप जैसे भद्र-सेनापति ने प्रधान कर्माचारी हो स्वीकार कर लिया है ?"

रहमतख़ाँ—"महाराज ! श्रापकी तहरीक से मुभे वड़ी इज्ज़त मिली। मगर वचपन से जिसकानमक खा रहा हूँ उसके काम को छोड़ नहीं सकता। जवनक हाथ में शमशीर पकड़ सकता हूँ तवतक विजयपुर के लिए ही लड़ूँगा।"

शिवाजी—"वही होगा। आज की रात आप यहीं विश्राम करें। कल हमारी एक सेना आपको निरापद विजयपुर तक पहुँचा आवेगी।"

रहमतख़ाँ—"महाराज! श्रापने हमारे साथ सल्क किया है। में भी श्रापके साथ बुराई नहीं कर सकता श्रोर न कोई वात पोशीदा रख सकता हैं। श्राप श्रपनी फोज में ख़्व तलाश करके देखिए। सभी श्रापके ख़ैरख़ाह नहीं हैं। कल लड़ाई के पहले ही ख़ुफ़िया तौर पर मुक्ते इसका पता चल गया था श्रीर यहीं सबब है कि सारी रात हम मुसल्लह लड़ाई के लिए तुले वैठे रहे। ख़बररसाँ श्रापका एक सैनिक है। इससे ज़्यादा हम श्रीर नहीं बता सकते। सचाई श्रीर क़ौलो-क़रार को तोड़ नहीं सकते।"

इतना कहकर रहमतखाँ धीरे धीरे पहरियों के साथ घर की श्रोर चला गया। कोध के वेग से शिवाजी का मुखमंडल एक वार ही काला सा हो गया। श्राँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं, शरीर काँपने लगा। शिवाजी के साथियों ने समका, इस समय परामर्ष देना वृथा है। लोगों ने समक लिया कि वस श्राज कुशल नहीं है। जयसिंह ने शिवाजी की ऐसी दशा देखकर कहा—"शान्त हो जाव।" फिर सेना को सम्बोधन करके कहा—"इस दुर्ग की चढ़ाई की वात तुम्हें कव मालूम हुई थी ?"

ं सैन्यगण ने उत्तर दिया—"महाराज ! एक प्रहर रात व्यतीत हो जाने के पश्चात्।"

जयसिंह—"उसके पहले भी कोई कुछ जानता था ?"

सैन्यगण—"वस इतना कि, आज रात को किसी दुर्ग पर आक्रमण किया जायगा—परन्तु किस दुर्ग पर आक्रमण होगा उसका नाम नहीं मालूम था।"

जयसिंह—"भला, किस समय तुम दुर्ग के निकट पहुँच गये थे ?"

सैन्यगण-"कोई छै घड़ी रात गये।"

जयसिंह—"अच्छा, एक प्रहर रात से छै घड़ी रात गये के वीच में च्या तुम सव एकत्र थे ? कोई भी अनुपस्थित नहीं था ? यदि कोई रहा हो तो उसे प्रकाशित कर दो । देखो एक के कारण हज़ारों अपमानित न हों । तुमने शिवाजी के अधीन देश देश गाँव गाँव में लड़ाई की है। राजा तुम्हारा विश्वास करता है। तुम भी ऐसा प्रभु कभी नहीं पाओं गे। तुम भी अपने को विश्वासयोग्य होने का प्रमाण दो। यदि कोई विद्रोही है तो उसे सम्मुख लाओ । यदि वह कल की लड़ाई में मारा गया है तो उसका नाम वताओ । यों सन्देहवश सब कोई क्यों कुलपित होते हो ?" तव सेना के सिपाही गण कल की वार्ते स्मरण करने लगे श्रीर श्रापस में वातचीत भी करने लगे। शिवाजी का कोध छछ शान्त हुआ। सावधान होकर उन्होंने कहा—"महाराज! यदि श्राप उस कपटाचारी योद्धा की वतार्दे तो में चिरकाल तक श्रापका भ्राणी रहुँगा।"

चन्द्रराव नामक एक जुमलादार ने श्रग्रसर हो श्रीरे से कहा—"महासज! कल जब एक प्रहर रात गये हमलोग युद्ध की यात्रा कर रहे थे उस समय मेरा श्रश्वीनस्थ एक हवलदार खोजने पर भी नहीं मिला था, परन्तु दुर्ग के नीचे वह मिल गया था।"

शिवाजी—''वह कौन है ? पया श्रमी तक वह जीवित है ?"

चिद्रोही का नाम सुनकर सबके सब सम्न हो गये ! किसी के श्वास-प्रश्वास का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था । यदि उस समय सुई भूमि पर गिर पड़ती तो उसके गिरने का शब्द भी सुन पड़ता।

ं सभी रघुनाथ हवलदार का नाम सुनकर विस्मय-युक्त हो गये।

चन्द्रराव एक प्रसिद्ध योद्धा थे, परन्तु रघुनाथ के श्राने से उनका नाम, उनकी ख्याति विस्मृत हो चली थी। मनुष्य के खभाव में ईर्ष्या के समान भयंकर श्रीर वलवती कोई शिक नहीं है।

शिवाजी का मुखमएडल फिर कृष्णवर्ण हो गया। वे दाँती से होठों की दवाकर कोध के साथ वोले, "निन्दक कपटाचारी! तेरी निन्दा रघुनाथ के यश की रूपरी नहीं कर संकती । मैंने रघुनाथ का आचरण अपने नेत्रों से देखा है, किन्तु मिथ्या-, निन्दक की दएड सेना दे।"

वज्रसमान वच्छें को तौल कर ज्योंही शिवाजी ने चन्द्रराव पर वार करना चाहा त्योंही तुरन्त रघुनाथ सम्मुख आनकर खड़ा हो गया और कहने लगा—

"महाराज !चन्द्रराव का प्राण-संहार न की जिए। वह भूँठ नहीं कहते हैं। हमें श्रवश्य दुर्ग तले पहुँचने में विलम्ब हो गया था।"

फिर सभा निस्तन्ध हो गई। सवके सब खवाक हो गये।

शिवाजी त्तर्ण भर मूर्तिवत् निश्चेष्ट हो गये। फिर धीरे धीरे ललाट के खेद-विन्दु को पोछकर वोले—"क्या में खप्त तो नहीं देख रहा हूँ ? क्या रघुनाथ तुमने यह कार्य्य किया है ? क्या तुम प्राचीर-लङ्घन के समय श्रद्धत विक्रम दिखा कर सबसे श्रमसर नहीं हुए थे ? श्रोर ३०० सिपाहियों के। लेकर तुमने श्रफ़ग़ानों के। परास्तनहीं किया था ? क्या यह सब इसी-लिए किया था कि शतुश्रों के। इसका संवाद दे चुके थे ?"

रघुनाथ ने धीरे से कहा—"प्रसु ! मैं इस दोष से निर्दोपी हूँ।"

दीर्घकाय निर्भीक तरुण योद्धा शिवाजी के कोधानल के सम्मुख निष्क्रम्प होकर खड़ा है। पलक भी नहीं मारता है। सारी समा और असंख्य लोग तीव्र दृष्टि से रघुनाथ को देख रहे हैं। रघुनाथ स्थिर, अविचल, अक्रियत है। उसके विशाल वक्तः

खल से केवल गम्भीर निश्वास की आवाज आ रही है। कल जिस प्रकार असंख्य शत्रुओं के वोच में खड़ा था, आज तद्येचा अधिक संकट में विर कर भी उसी प्रकार योद्धा अविचल है।

शिवाजी गर्ज कर वोले—"फिर किस लिए मेरी ब्राहा का उलहुन करके एक प्रहर रात तक ब्रह्मपियत थे ?"

रष्टुनाथ के अधर कुछ काँप गये, परन्तु वे कुछ उत्तर न देकर चुपचाप भूमि की स्रोर देखने लगे।

रघुनाथ को चुपचाप देखकर शिवाजी को सन्देह वह गया। श्राँखें दोनों लाल हो गई। कोध से कम्पित होकर वोले—"कपटाचारिन्! इसी कारण वीरत्व प्रदर्शन किया था १ परन्तु खोटी घड़ी में शिवाजों को छलने की चेष्टा की थी।"

रधुनाथ ने उसी प्रकार धीर श्रकम्पित खर से कहा— "राजन् ! छल श्रोर कपटाचरण हमारे वंश की रीति नहीं है।" चन्द्रराव भी इस वात की जानते हैं।"

रघुनाथ के इस स्थिर भाव ने शिवाजी के कोधानल में आहुति का काम किया। उन्होंने कर्कशभाव में कहा— "पापिष्ट! परित्राण-चेष्टा तथा है। चुधार्च सिंह के ग्रास से वचकर भाग जाना सम्भव है. परन्तु मेरे कोध से वच जाना श्रसम्भव है।"

रघुनाथ ने पूर्ववत् धीरे से जवाव दिया—"मैं महाराज के निकट परित्राण की प्रार्थना नहीं करता, मनुष्यमात्र के निकट चमा की प्रार्थना भी नहीं कर सकता । भगवान् ! तुम मेरे देाप की मार्जना करो।"

शिवांजी ने उन्मत्त की भाँति वरछा उठाकर वज्रनाई से श्रादेश किया—"विद्रोहाचरण को प्राणदएड होना चाहिए।"

रघुनाथ वज्रसमान वर्छे की देखकर ज़रा भी चलायमान नहीं हुए श्रौर कहने लगे—''योद्धा मरने के लिए तैयार है परन्तु इसने विद्रोहाचरण नहीं किया।"

शिवाजी से श्रौर नहीं सहन हो संका । श्रव्यर्थ मुप्टि में चर्छी काँप गया परन्तु उसी समय राजा जयसिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया।

उस समय क्रोध के मारे शिवाजी का मुख-मएडल विकृत हो गया था, प्रारीर काँप रहा था । वह जयसिंह का समुचित सम्मान करना भी भूल गये और कर्कश शब्दों में कहने लगे— "हाथ छोड़ दे। । मैं नहीं जानता कि राजपूर्तों का क्या नियम है ? और न उसके जानने की मुक्ते आवश्यकता है । परन्तु महाराष्ट्रीय सनातन नियम यह है कि विद्रोही की प्राण-दएड देना चाहिए। शिवाजी उसी का पालन करेगा!"

जयसिंह ने कुछ भी क्रोध न करके धीरे से कहा—"चित्रय-राज ! श्राज श्राप जो कर रहे हैं कल उसकी समक्ष कर पछतावेंगे। यदि इसकी श्राज प्राणदण्ड देंगे तो जन्मभर इसका खेद रहेगा। लड़ाई ही करते करते हमारे वाल पके हुए हैं। हमारी वात मानो। यह योद्धा विद्रोही नहीं है। किन्तु इसके विचार करने की भी इस समय श्रावश्यकता नहीं है। श्राप हमारे सुहद् हैं। इसलिए में श्रपने सुहद् के निकट इस राजपूत योद्धा की प्राण-भिन्ना चाहता हूँ। हमें भिन्ना-दान दीजिए।" शिवाजी जयसिंह की भद्रता की देख कर श्रप्रतिभ हो गये श्रोर धीर से उन्होंने उत्तर दिया—"तात! मेरी ढिठाई ज्ञमा करो। श्रापकी वात की कभी श्रवहेला नहीं की जा सकती, परन्तु शिवाजी विद्रोही को ज्ञमा करे—इस वात पर किसी की विश्वास न होगा। हवलदार! राजा जयसिंह ने तुम्हारी जीवनर्जा की है किन्तु हमारे सम्मुख से दूर हो जाश्रो। शिवाजी विद्रोही के मुख का दर्शन नहीं किया चाहता।"

रघुनाथ सभा-सल से चलने ही वाले थे कि शिवाजी ने फिर फहा—"ठहर जा, दो घर्ष हुए कि तुम्हारी कमर में मैंने ही इस तलवार की वाँधा था। विद्रोही के पास इस खड्ग का रहना उचित नहीं है। चित्रयगण! तलवार छीन ली, फिर इस विद्रोही को किले से वाहर निकाल दे।।"

रघुनाथ को जब प्राणद्र की आज्ञा हुई थी तब वह अविचलित नहीं हुआ था, किन्तु जब प्रहरीगण उससे तल-चार छीनने लगे तब उसका शरीर कँप गया। देनों आँखे लाल हो गई, परन्तु उसने अपने कौध को दबा रक्खा और शिवाजी की ओर एकबार देखकर भूमि तक सिर नवा कर चुपचाप दुर्ग से बाहर चला गया।

सन्ध्या की छाया क्रमानुसार गाढ़तर होकर जगत् की श्रावृत करने लगी। एक जन पथिक श्रकेला सुनसान पर्वत से होकर मैदान की श्रोर चला जा रहा है। कभी गाँव में होकर कभी गाँव से वाहर ही वाहर निकल जाता है। श्रन्धकार गम्भीर हुआ। श्राकाश वादलों से ढक गया। ठक ठक कर रात्रि-समीरण चलने लगा। फिर श्रंधेरे में वह पथिक दृष्टि न श्राया श्रीर न उसके पश्चात् किसी ने उसे देखा।

### सत्रहवाँ परिच्छेद

#### चन्द्रराव जुमलेदार

🎤 🖫 न्द्रराव जुमलेदार के साथ हमारा यह प्रथम परिचय है। वह वड़ा बुद्धिमान् और असा-धारण वलशाली है। चन्द्रराव अपनी प्रतिज्ञा का बड़ा पक्का है। यद्यपि वह रघुनाथ से केवल ५ या ६ वर्ष ही बड़ा है, परन्तु दूर से देखने पर ४० वर्ष का मालूम होता है। इस अवस्था में ही उसके विशाल ललाट पर चिन्ता की दो-एक रेखायें देखी जाती हैं। सिर के दो चार चाल भी पक गये हैं। श्राँख छोटी हैं परन्तु उजली हैं। चन्द्रराव की जो लोग अच्छी तरह जानते हैं उनका कथन है कि जिस प्रकार वह तेज श्रोर साहस में दुर्दमनीय है उसी प्रकार वह दुर्दमनीय, गम्भीर श्रौर स्थिरप्रतिज्ञ भी है। सारे बदन पर द्रा-एक भाव विशेष रूप से व्यक्त थे। सारा षदन मानो लोहे का बना हुआ है। जिन्हें चन्द्रराव के गुणों का ज्ञान था वह कभी भूल कर भी जुमलेदार से विवाद नहीं करते थे। इसके श्रतिरिक्त चन्द्रराव में एक श्रीर गुगा कहिए श्रथवा दोप था, जिसको कोई दूसरा नहीं जान सकता था—विजातियों की उच्च श्रभिलाषायें उसके हृद्य की श्राग की भाँति जलाया करती थीं। वह अपने असाधार्य वृद्धि-वल से आत्मोन्नति का आविष्कार करता, अतुल दढ़ प्रतिक्षा सहित उसकी श्रवलम्बन करता श्रीर खड्ग द्वारा उस मार्ग के

निष्कएटक करता था। शत्रु हो चाहे मित्र, दोपी हो अथवा निर्दोपी, अपकारी हो वा परमोपकारी, कोई भी हो, जो उसके मार्ग का वाधक होता उसे वह साफ़ कर डालता था। अभाग्य-वश आज रचुनाथ उस मार्ग में पड़ गया था, इसीलिए उसके। जुमलेदार ने निःसङ्कोच हो पतंगे की भाँति अलग करके अपनी ख्याति के मार्ग को अक्तर्यक कर लिया। इस प्रकार असा-धारण मनुष्य का पूर्व वृत्तान्त जानना आवश्यकीय है। इसके साथ ही साथ रचुनाथ के वंश का भी कुछ कुछ पता मिल जायगा। सुनिए।

चन्द्रराव भी रघुनाथ का कुछ वृत्तान्त प्रकाश नहीं करता था। राजा यशवंतिसिंह का एक प्रधान सेनापित गजपितिसिंह ने चन्द्रराव के लड़कपन में उसका लालन-पालन किया था। छनाथ चन्द्रराव, गजपित के घर का काम-काज करता, उसके लड़के और लड़की की सेवा करता और युद्ध के समय में गज-पित के साथ हो लेता।

जय चन्द्रराय केवल पन्द्रह वर्ष का था तभी गजपित उसकी गम्भीर चिन्ता, दुर्दमनीय तेज एवं दृढ़ प्रतिक्षा को देख कर आनन्द में मग्न हो गया था। अपने पुत्र रघुनाथ की भाँति चन्द्र-राव का भी जानने लगा और उसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया।

चन्द्रराव सेना में शामिल होते ही श्रपनी गम्भीरता श्रौर श्रपने भिक्रम के प्रताप से दिन दिन ऐसा यशोलाभ करता गया कि पुराने सैनिक चिक्रत हो गये। लड़ाई के समय जब कठिन समय श्रा पड़ता, प्राणनाश की सम्भावना होती, श्रञ्ज तथा मित्र की लोथें पड़ी रहतीं, रुशिर वहता, श्राकाश धूलि से श्राच्छादित हो जाता, वीरों के सिंहनाद श्रीर घायलों के श्राचनाद से कान विदीर्ण हो जाते वहाँ पर यदि कोई धीर गम्भीर योद्धा देखा जाता तो यही चन्द्रराव मिलता। यह १५वर्ष का वालक वहाँ चुपचाप खड़ा महा विक्रम दिखाता, मुँह से शब्द नहीं परन्तु नेत्र श्राप्त के समान चमकाता रहता, माथे में कोध के चिह्न विदित होते। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ विजयी सिपाही एकत्र हो कर रात्रि में गीत इत्यादि गाते, हँसी दिल्लगी करते—वहाँ चन्द्रराव श्रक्तेले डेरे में पड़ा होता श्रथवा नदी या पहाड़ के पार्श्व में चुपचाप वैठा कुछ सोचा करता। चन्द्रराव के उद्देश श्रवकुछ कुछ सिद्ध हो गये। श्रव वह श्रक्षात राजपुत्र-शिशु नहीं है। उसका पद वढ़ गया है। गजपितिसिंह की सेना में चन्द्रराव एक श्रसाधारण वीर के नाम से प्रसिद्ध है। मर्ग्यादा नृद्धि के साथ ही साथ चन्द्रराव के गर्व की सीमा भी विस्तृत होती जाती है।

एक दिन एक लड़ाई में चन्द्रराव ने गजपित को वड़ी भारी श्रापदा से बचाया था। इसलिए गजपित ने लड़ाई के श्रन्त में चन्द्रराव को पास बुलाकर सबके सामने यथोचित सम्मानित किया श्रीर कहा "चन्द्रराव! श्राज तुम्हारे साहस ने हमारे प्राणों की रचा की है। इसका पुरस्कार तुम्हें क्या दिया जावे?"

चन्द्रराव मुँह नीचा करके चुप हो रहा। गजपित ने फिर स्नेहपूर्ण शन्दों में कहा—"सोच लो, श्रर्थ, जमता, पदवृद्धि जो तुम्हारी इच्छा हो माँगो। चन्द्रराव ! तुम्हारे लिए हम सव कुछ दे सकते हैं।" श्रय चन्द्रराव ने धीरे धीरे श्राँख उठा कर कहा—"राज-पूत चीर कभी श्रन्यथा श्रङ्गीकार नहीं करते। वीरश्रेष्ठ ! श्रपनी कन्या लदमी देवी मेरे साथ विवाह दो।"

सारी सभा सन्न हो गई! गजपित के सिर पर तें। माने। श्राकाश फट पड़ा। कोध के कारण सारा शरीर काँपने लगा। स्यान से तलवार कुछ वाहर निकल श्राई, परन्तु कोध के। रोक कर गजपित ने ज़ोर से हँस कर कहा—"श्रङ्गीकार का पालन खीकार करता हूँ—परन्तु तुम्हारा जन्म महाराष्ट्र देश में हुआ है। राजपूत दृहिता के निकट महाराष्ट्रीय दस्युश्रों की भाँति पर्वत-कन्द्राश्रों श्रीर जङ्गलों में रहने का श्रभ्यास नहीं है। पहले लदमी के रहने के लिए उपयुक्त वासखान निर्माण कर ले। जङ्गली कृटियों श्रीर पर्वत-कन्द्राश्रों को ठीक कर ले। जङ्गली कृटियों श्रीर पर्वत-कन्द्राश्रों को ठीक कर ले। इस्यु से परिवर्त्तन करके श्रपना नाम योद्धा वना ले। किर राजपूत-दुहिता के साथ विवाह करने की कामना करो। इस समय यदि श्रीर कोई कामना हो तो उसका प्रकाश करो ?"

चन्द्रराव ने फिर धीरे धीरे कहा, "श्रौर कीई चाहना नहीं है। जो इच्छा थी उसे प्रभु के सामने प्रकट कर दिया।"

सभा भङ्ग हुई। सब अपने अपने शिविर में चले गये। उदारचेता गजपित की चन्द्रराव के अपर जो क्रोध हुआ था उसे वह सदा के लिए भूल गया। परन्तु चन्द्रराव को यह वात विस्मृत नहीं हुई। शाम के वक्त वह अपने डेरे में पहुँच कर चुपचाप कुछ सोचने लगा। यद्यपि इस समय रजनी अन्ध-कार से आच्छादित हो रही है, परन्तु चन्द्रराव के मस्तिष्क में जिस घोर तम अँधेरे का प्रवेश हो रहा है, वह उससे शत गुण-काला है, नहीं वह विष है।

थोड़ी देर के वाद चन्द्रराव ने एक दीएक जलाया। वह चुपचाप नहीं मालूम एक पुस्तक में क्या लिखने लगा। फिर लिख लेने के वाद पुस्तक की बन्द कर दिया, फिर खोला, कुछ और देखा, फिर बन्द कर दिया और विकट हास्य किया। उसी समय उसके एक मित्र ने आकर पूछा—"चन्द्रराव! तुम क्या लिखते थे?" चन्द्रराव ने जल्दो से उत्तर दिया— "कुछ नहीं,हिसाव लिख रहा था हम किसके कितने ऋणी हैं— वहीं देख रहे थे।"

मित्र चला गया। चन्द्रराव ने किर कार्पो की खीला। वास्तव में वह हिसाव की किताव है। चन्द्रराव ने उसमें एक ऋण की कथा लिखी थी।

इस घटना की हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया। तत्पश्चात् श्रीरङ्गज़ेव श्रीर राजा यशवन्तसिंह से उज्जैन में लड़ाई ठन गई, इस लड़ाई में गजपितसिंह मारे गये। 'माधवी-कंङ्कण" नामक उपन्यास पुस्तक में इसका विशेष वर्णन है। पाठकगण उसे पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं।

मजपित के अनाथ वालक और वालिका माइवार से फिर मेवाड़ के सूर्य्यमएडल नामक दुर्ग में वापस आ रहे थे। रघु-नाथ उस समय १२ वर्ष का था और लक्ष्मी उससे एक वर्ष वड़ी थी। रास्ते में लुटेरों के एक दल ने इन अनाथ वालक वालिका के संरक्षकों को मार डाला और उन्हें फिर महाराष्ट्र देश की और ले चले। लुड़का वचपन से ही तेजस्वी था। अवसर पाकर एक रात की वह दस्युओं के हाथ से निकल भागा। परन्तु कन्या से लुटेरों के जिस सद्दार ने बलात्कार विवाह कर लिया, वह च द्रराव था। तीन्ण मुद्धि चन्द्रराच के मनोर्थ चहुत कुछ सफल होते गये। बहु गजपित के घर से बहुत सा धन लूट लाया था। उससे एक चहुत चड़ी जागीर माल ली और दिल्ल में एक प्रतिष्ठित मनुष्य हो गया। चन्द्रराव भी एक प्राचीन राजपूत वंग्र में उत्पन्न हुआ था। इसमें किसीको सन्देह नहीं था। फिर प्रसिद्ध गजपितिसिंह की एक मात्र कन्या से विवाह करके तो वह और भी बड़ा वन गया। चन्द्रराव के साहस और विक्रम को देख कर शिवाजों ने उसे जुमलेदार का पद प्रदान किया। लोग ऐसे बड़े भारी मनुष्य का समाद्र किया ही करते हैं। अब दिन दिन चन्द्रराव की यशे बुद्धि होने लगी। रघुनाथ ने वीच बीच में कई बार उसकी उज्ज्वल कीर्ति पर धवा लगाया था। इसी कारण जुमलेदार ने इस कर्यक की साफ कर डाला।

# अट्ठारहवाँ परिच्छेद

#### लक्ष्मीवाई

रहवें वर्ष की श्रवस्था में रघुनाथ दस्यूचेशी चन्द्रराव के श्राक्षमण से वचकर, राजपृताने में न जा सीधा महाराष्ट्र देश की श्रोर चला गया। रास्ते में,वह, कभी पर्वत-कन्दराश्रों में से होकर, कभी वन में प्रवेश करके श्रीर कभी गाँव में से निकल जाता। जिस घर के सामने वह खड़ा हो जाता कोई भी एक सुद्धी श्रनाज देने से इन्कार नहीं करता।

चार पाँच वर्ष तक रघुनाथ कई एक खानों में भटकता रहा। संसारक्षी श्रनन्त-सागर में श्रनाथवालक श्रकेला वह निकला। उसने नाना देशों का पर्य्यटन किया, नाना व्यक्तियों के निकट शिचा वा दासत्ववृत्ति श्रवलम्बन करके जीवननिर्वाह किया। यद्यपि पूर्व-गौरव की कथा, पिता के वीरत्व श्रौर उनके सम्मान को कथा, वालक के मन में सर्वदा जागृत होती, परन्तु श्राभमानी वालक उस वात को श्रौर श्रपने कष्टों को किसी पर प्रकट नहीं करता। कभी कभी दुःखभार से विद्वल हो एकान्त देश श्रथवा पर्वतश्रेणी पर वैठ वह जी भर कर रोया करता, किर श्राँखें पोछ श्रपने काम पर चला जाता।

ज्यों ज्यों श्रवस्था बढ़ती गई त्यों त्यों उसके मन में वंशो-चित भाव भी बढ़ने लंगे। श्रहपवयस रघुनाथ कभी कभी गुप्त भाव से अपने प्रभु का टोप सिर पर धर लेता, कभी उनका खड़ अपनी कमर में लटका लेता, शाम के वक्त मेदान में वैटकर खदेशीय चारणों का गान उच्च स्वर से गाता। जब कोई पथिक सुनसान रजनी में संप्रामसिंह और राणा प्रताप का गीत सुनता तब वह चिकत हो जाता। इसी प्रकार कालचेप करके जब रघुनाथ १= वर्ष का हो गया तब उसने शिवाजी के वीर्थ्य और उनकी कीर्ति तथा उनके उद्देश को विचारा। राज स्थान की भाँति महाराष्ट्र देश भी स्वतन्त्र हो जायगा, शिवाजी दिल्ल देश में हिन्दूराज्य विस्तारित करेंगे—इन्हीं विचारों को सोचते सोचते वालक का हृदय शिवाजी का प्रेमी वन गया।

शिवाजी मनुष्यों के भावों को जानने में श्रद्धितीय थे। कुछ दिन वाद रघुनाथ को भी पहचान लिया श्रीर एक हवलदारी के पद पर उसे नियुक्त कर दिया श्रीर उसके कई महीनों के वाद उसे तोरणहुर्ग भेजा था।

रघुनाथ के साथ हमारा परिचय पहले भी हो छुका है। जय रघुनाथ शिवाजी के यहाँ आया था उस समय चन्द्रराव. जमलेदार के अधीनस्थ एक हवलदार की मौत हो गई थी। इस प्रकार उस ख़ाली जगह पर रघुनाथ नियुक्त हो गया। रघुनाथ ने चन्द्रराव को अपने पिता का पुरातन भृत्य और अपना वालसखा कहकर सम्बोधित किया, परन्तु उसे इस वात की ख़बर नहीं थी कि यही दस्यु और लदमी का पित है। इसीलिए वह सानन्द उससे वार्तालाप करता। यद्यिप चन्द्रराव ने रघुनाथ की अभ्यर्थना की, परन्तु अल्पभाषी जुमले दार के ललाट पर आज भी विचार के चिह्न देखे गये।

शिवाजी से कई एक दिन की छुट्टी लेकर चन्द्रराव अपने घर चला गया। पाठकगण, चलिए अब आपको एक अद्रलोक के घर की सेर करावें।

जुमलेदार अपने घर पहुँच गया। दरवाज़े पर नौवत वजने लगी। असंख्य दास-दासियाँ हाज़िर हो गईं। लोग मिलने को आने लगे। इस प्रकार चन्द्रराव के आने की ख़बर बहुत दूर दूर तक फैल गई। जुमलेदार के घर में बड़ी भीड़ लगीं हुई है। उस भीड़ के बीच में शान्तनयना, चीलाङ्गिनी लद्मी बाई: अपने स्वामी की अभ्यर्थना करने की उत्सुक है।

लदमी वाई यथार्थ में लदमीखरूपा, शान्त, श्रीर, बुद्धिमतीं श्रीर पितव्रता स्त्री है। वाल्यकाल में पिता की श्राद्रमयी कन्या थी, परन्तु कामल-वयसही में विदेशीय श्रपरिचित व्यक्ति के वीच, श्रह्पभाषी, कठार खभाव वाले खामी की उसे श्रद्धांक्षितीं वनना पड़ा। वृत्त से गिरे हुए कोमल फूल की भाँति लदमी दिन दिन स्खने लगी। कई वर्ष से लड़की शोकाच्छक्त है, परन्तु वह श्रपना दुःख किससे कहे १ कौन उसे धेर्य वँधावे १ लदमी पहली वातें याद करती, पिता, माता श्रीर भाई को याद करके रोया भी करती।

शोक के पड़ने श्रथवा कप्ट सहन करने से हमारी बुद्धिः तीच्ए हो जाती है, हमारा मन शान्त श्रौर सहनशील हो जाता है। वालिका दे। एक वर्ष के ही भीतर संसार के कार्य्य की सम्पादन करने लग गई श्रौर खामी की सेवा में रत हो गई। हिन्दू-रमेणों की पित के भिन्न श्रौर कोई गित नहीं है? खामों यदि सहद्य श्रौर द्यावान हुश्रा तो नारी सानन्द उसकी सेवा करती है, परन्तु यदि स्वामी निर्देशी और कठार हुआ तो भी खीं को स्वामी के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। चन्द्रराव के हदय में प्रेम का वीज ही नहीं पड़ा था, हाँ अभिलापा और अपूर्व विक्रम से उसका हद्य परिपूर्ण था, तथापि वह असहाय नारी के प्रति निर्देशी न था। नम्रमुखी, नम्र हदया लच्मीवाई के प्रेम से चन्द्रराव सन्तुष्ट रहता और लड़ाई से अवकाश मिलने पर वह लच्मीवाई ही से मिलकर शान्ति लाभ करता और लच्मीवाई भी उसकी लड़ाई के समाचारों का सुनकर वड़ी प्रसन्न होती।

इसी प्रकार संसारी कार्य श्रीर पितसेवा करते करते वर्ष पर वर्ष व्यतीत होने लगा। लदमी यौवनावस्था की प्राप्त हुई, परन्तु इसकी यौवनावस्था शान्त श्रीर निरुद्धेग थी। वह पुरानी वातों की प्रायः भूल सी गई, श्रथवा सायंकाल के समय जब कभी राजस्थान को कथा याद पड़ जाती; वाल्यकाल का सुख, वाल्यावस्था की कीड़ार्य श्रीर प्राण सक्रप भ्राता रघुनाथ के प्रेम से रमणी विद्वल हो जाती, श्रीर श्रांखों से श्रांस् वह निकलते, परन्तु वह चुपचाप श्रपने श्रांसुश्रों की पींछ फिर गृहकार्य्य से लग जातो।

श्राज जव चन्द्रराव भोजन करने वैठा, लदमीवाई भी एक 'श्रोर वैठकर पह्या करने लगी। लदमीवाई इस समय १७ वर्ष की युवती है। शरीर केमल, उज्ज्वल, लावएयमय किन्तु कुछेक ज़ील है। युगल भू कैसे सुन्दर श्रीर मनोहर हैं, माने। उस स्वच्छ ललाट में कमल नाल से वनाये गये हैं। शान्त, कोमल, काले नेत्रों में माने। चिन्ता ने श्रपना घर वना लिया है। गंडस्थल 'सुन्दर सुचिक्कल ते। हैं परन्तु कुछ पीले पड़ गये हैं; सारा

शरीर शान्त श्रीर चीण है। जवानी की श्रपूर्व सुन्दरंता विकः सित तो हुई है, किन्तु वह यौवन की प्रफुल्लता, श्रीर उन्मत्तता कहाँ ? श्रहा! राजस्थान का यह श्रपूर्व पुष्प महाराष्ट्र देश में सीन्दर्थ श्रीर सुगन्ध वितरण कर रहा है, किन्तु जीवनाभाव के कारण शुष्क सा हो रहा है। लदमीवाई के सुन्दर नेत्र, सुदीर्घ केशभार, कोमल घाहुगुगल, देहरूपी लता पर मुक्ता पिरो रहे हैं। परन्तु हा! यह किसके हैं ?

एक दिन चन्द्रराव ने भी लच्मी को वता दिया था कि "तुम्हारा भाई रघुनाथ हमारे अत्रीन एक हवलदार के पद पर नियुक्त है और वह वड़ा यशोलाभ कर रहा है।" परन्तु इतनी चात सुनाने के वाद ही चन्द्रराव के मस्तक पर शोक के चिह्न प्रगट हो गये थे। लच्मी को चन्द्रराव की यह दशा देखकर उसी समय सन्देह हो गया था।

पक दिन लदमी खामी की दो एक मीठी मीठी वार्तो से पुलकित हो उसके चरणों के समीप आ वैठी और विनीत भाव से कहने लगी—"दासी. का एक निवेदन है, परन्तु कहते हुए डर लगता है।"

चन्द्रराव लेटे लेटे पान चवा रहे थे। वड़े स्नेह से वोले, "कहो, क्या है ?"

लक्मी ने कहा—"मेरा भाई श्रज्ञान वालक है।" चन्द्रराव का मुख गम्भीर हो गया।

लच्मी—"वह श्रापका भृत्य है और श्रापही के श्रधीन है।"

चन्द्रराव—"नहीं तो—वह तो हमसे भी श्रधिक ग्रूरवीर के नाम से प्रसिद्ध है।"

चुिंसती लक्मी ने समभ लिया कि जिस वात की चिन्ता थी वह सत्य निकली। स्वामी रघुनाथ भइया के ऊपर वड़े कुद्ध हैं। थोड़ी देर के लिए लक्मी सहम गई। फिर सँभल कर वोली—

"स्वामिन् ! यदि वालक कुछ दुरा भी कर जाय ते। श्राप उसे समा न करेंगे ते। श्रीर कौन समा करने वाला है ?

चन्द्रराव का चेहरा और भी विगड़ गया। लक्मी ने समभ लिया, अव और कुछ कहना ठीक नहीं।

पाठकगण ! ऊपर की घटना होने के दिन से आज ही फिर चन्द्रराव घर को लौटे हैं। रघुनाथ के ऊपर जो कुछ वीती है लहमी उसे कुछ भी नहीं जानती, परन्तु आज उसका हृदय चिन्ताकुल है; मुँह खोलकर कुछ वात नहीं कर सकती, परन्तु फिर भी उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि जब रात के समय खामी सोने आवेंगे, तब भैया का हाल अवस्य पृष्टूँगी।

चन्द्रराव भोजन करने के पश्चात् सीधे शयनागार में चले श्राये। लदमी हाथ में पान का चीड़ा लिये खड़ी थी। परन्तु उसने देखा कि खामी का ललाट चिन्तायुक्त है, तुरन्त पान थमा कर श्राप कमरे से चाहर निकल गई। चन्द्रराव ने भी यड़ी सतर्कता से द्वार वन्द्र कर लिया।

चन्द्रराव ने एक गुप्त स्थान से धीरेधीरे एक पुस्तक निकाल कर वाहर की। पुस्तक मानो वहीं खाता है। प्रायः इस वर्ष हुआ कि जब गजपितिसंह की सभा में चन्द्रराव अपमानित हुआ था तभी उसने अपनी पुस्तक में इंछ हिसाब लिखा था, हमारे पाठकगण उसे भूले न होंगे। पुस्तक में एक ऋण का व्योरा दिया हुआ है। उसी की खोल कर चन्द्रराव विचार रहा है।

"महाजन····· गजपति ऋग् अपमानता

परिशोध "" उसके शोणित से, उसके वंशके अपमान से।"
उसने एकंवार दोवार इन्हीं अत्तरों का अवलोकन किया।
उसके विकट मुखमण्डल पर एक विकट हास्य का चिह्न सा
वन गया और तुरन्त ही उसने उसी पुस्तक के इन शब्दों के
सामने लिख दिया— "आज ऋण-परिशोध किया गया"। फिर
पुस्तक के। उलट कर उसने वन्द कर दिया।

चन्द्रराव ने जाकर द्वार खोला और लक्ष्मी की पुकारा। लक्ष्मी भिक्तभाव के साथ खामी के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया और ज़रा हँसकर कहा—"वहुत दिनों का एक ऋण-परिशोध (क़र्ज़ा वेवाक़) हुआ है।"

लचमी धर्रा गई।

### उन्नीसवाँ पारिच्छेद ईशानी का मन्दिर

💯💢💢 सिद्ध पराक्रमी जागीरदार श्रीर जुमलेदार चन्द्र-राव के घर से कुछ ही दूर ईशानी देवी का एक मन्दिर था। पर्वत के एक विड़े 🎎 🖔 ऊँचे शिखर पर देवी की प्रतिष्ठा हुई थी। देवीजी का मन्दिर वहुत पुराने समय का वना हुन्ना है। देवी के दर्शनों की जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ वनी हुई हैं। नीचे से कल कल शब्द करती हुई एक नदी वह रही है। नदी की जल तरंगें चड़े वेग से सीढ़ियाँ के पैर घोया करती हैं। यहत काल से यात्री लोग यहाँ आकर नदी में स्नान करते हैं, किर सीढ़ियों पर चढ़कर ईशानी के दर्शन की जाते हैं। श्रशी तक यह दश्य ज्यों का त्यों वना हुआ है। मन्दिर के पिछुवाड़े तथा पर्वत के पूर्व वड़े वड़े पेड़ों का एक घना जङ्गल लगा हुआ है। पर्वत की चाटी से ख़ेकर सारी तराई उसी जङ्गल से घिरी हुई है। जङ्गल ऐसा घना श्रीर श्रॅंधकारयुक्त है कि उसमें जाने से रात का भय हा जाता है। परन्तु इसी श्रंथेरे वृत्तों के साये में पुजारी लोग कुटी वना कर वास करते हैं। इस पुरायमय सुस्निन्ध स्थान की देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शान्तिरस ने सारे जगत् से अपना पयान उठा लिया है श्रौर श्रव यहीं टिक कर तपश्चर्य्या करेगा। इस शान्तमयी डचान में भारतवर्ष की प्रसिद्ध पुरालों की कथा अथवा वेद

मन्त्रों के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई शब्द नहीं सुना जाता । यद्यपि श्रसंख्य युद्ध श्रीर हत्या-काएडों के कारण साद्य महाराष्ट्र देश कश्पित हो रहा था, परन्तु क्या हिन्दू क्या मुसलमान किसी ने भी इस छोटे से शान्त स्थान के। लड़ाई के के।लाहल से कलुपित नहीं किया था।

एक प्रहर रात व्यतीत हो गई है, परन्तु कोई यात्री श्रकेला इल वन में अमण कर रहा है। पिथक का हृद्य उद्वेग से परिपूर्ण हो रहा है, प्रशस्त ललाट कुञ्चित हो गया है, मुख-मगडल श्रारक हो श्राया है श्रीर श्राँखों से एक विशेप प्रकार की उन्मत्तता की श्रखाभाविक ज्यांति निकल रही है। रोप, श्रीर कोध के मारे रघुनाथ का हृद्य श्राज जला जा रहा है।

कुछ देर रघुनाथयों ही टहलते रहे, तथापि हदय का उद्देग दूर न हुछा। रघुनाथ इस समय उनमत्त हो हो गये हैं। यहि उनकी भीषण चिन्ता जल्द जाती न रहेगी तो उसकी विवेचना शिक्त विचलित अथवा लुप्त हो जायगी। परन्तु प्रकृति भीषण चिकित्लक है! पर्वत के समान जो दुःख हदय में चुभा करते हैं, अग्नि के समान जो चिन्ता शरीर क्रपीवन को जलाया करति हैं, इन मानलिक रोगों की पार्थिव औषध नहीं है, कोई चिकित्लक भी नहीं है। परन्तु प्रकृति धीरे धीरे चिन्ता को कम कर देती है। देखों न, संसार में कितने अभागे ऐसे हैं जो पागल होकर ही अपने को खुखी समभ रहे हैं। सहस्रों ऐसे हैं जो आरोग्य लाभ की प्रार्थना करते हैं परन्तु पाते नहीं।

जहाँ रखुनाथ टहल रहा था उसके थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण लोग पुराण की कथा कह रहे थे। ब्रहा ! वह सङ्गीत- पूर्ण पुराय-कथा शान्तिमयी गानि में, शान्त कानन में, श्रमृत-चर्या कर रही है, श्रोर नज्जनिभृषित नैश गगनमराडल में धीरे धीरे उड़ रही है। सारा वन उसी पुराय-कथा से प्रतिध्वनित हो रहा है श्रोर हमारा श्रचेत पिथक रघुनाथ भी इस मधुर श्रोपध को श्रहण करके चैतन्य लाभ कर रहा है।

उस शान्त कानन की पवित्र कथा श्रौर सक्कीत रघुनाथ के श्रित लगी हुई श्राग के लिए चारिवर्पण का कार्य्य करने लगे। उद्विप्त हुन्य को शान्ति लाभ हुन्ना। धीरे धीरे उन्मत्तता कम होने लगी श्रौर उस सहत् कथा के निकट श्रपना दुःस श्रीर शोक श्रकिञ्चित् कर बोध होने लगा। रघुनाथ ने समस्र लिया कि मेरे महत् उद्देश श्रौर वीरत्व इस कथा के निकट ते। पसङ्गे के बरावर भी नहीं है। धीरे धीरे चिन्ता-हारिणी निद्रा ने रघुनाथ की श्रपने श्रक्क में ले लिया। वह चुपचाप उसी वृत्त के नीचे से। गया।

रघुनाथ खप्त देखने लगे। आज किस खप्त की देखते हैं ? कीन सा गौरव फिर आँखों के सामने आ गया है ? मानो रघुनाथ फिर दिन दिन पदोन्नति और यशोलाभ कर रहे हैं। हाय! रघुनाथ के जीवन में ऐसी, दशा आकर चली गई। गौरवरूपी सूर्य की प्रतिभा विलुप्त हो गई।

रघुनाथ युद्धविषयक क्या खप्त देख रहे हैं कि मानो उन्होंने राजुओं का विनाश किया है, दुर्ग विजय कर लिया है, युद्ध-कार्य्य का खम्पादन कर रहे हैं। श्रभी यह कार्य्य समाप्त हुआ नहीं था कि रघुनाथ की निद्रा भन्न हो गई।

ं युका अवस्था के एक एक कार्य्य विलुप्त हो गये, आशा अहीए का विर्वाण हो गया, इस अन्धकार रजनी में आन्त वन्धु-

हीन युवक के हृदय में वचपन की सारी कथायें पूर्वजीवन-स्मृति की भाँति जागृत हो गई। शोक के कारण हृद्य द्ग्ध होने लगा। श्राशा श्रीर छुख ने रघुनाथ के हृदय से पयान कर दिया। वन्धुविहीन जनों के हृद्य में जैसें भाव उत्पन्न होते हें. रघुनाथ भी आज उन्हीं भावों का अनुभव कर रहा है। स्नेहमयी माता के लालन-पालन का सुख, पिता के दीई अवयव और भशस्त ललाट, लड़कपन में सूर्य्य महल की क्रीड़ायें और वाल्यकाल की सहचरी,शान्त, श्रीर, प्राणों से प्यारी वहन लक्सी. थे सब, एक एक करके रघुनाथ की विह्नल कर रहे हैं। श्रहा! श्रीर सव तो श्रव इस संसार में नहीं हैं, परन्तु रघुनाथ के हृदय में यह आशा उसे अधीर कर रही है कि "क्या स्नेहमयी भगिनी की जीवित देख सकूँगा ? त्राज इस सूने संसार में मेरा श्रीर कौन है ?" इन्हीं विचारों के कारण रघुनाथ की निद्रित श्राँखों में जल भर श्राया, वीर श्रधीर हो गया। निद्रित रघुनाथ स्नेहमयी भगिनी के विचार में निमन्न होकर सो गया था। फिर श्राँख खुलने पर क्या देखता है ? मानो लदमी खयम साता के सिरहाने वैठी है और अपने कामल शीतल हाथों से रघुनाथ के सिर की दवाकर उसके हृदय के उद्देग की दूर कर रही है। सहोदरा स्नेहपूर्ण नयनों से श्रपने सहोदर के मुखको देख रही है। श्राहा ! ऐसा प्रतीत होता हैं कि शोक श्रीर चिन्ता के कारण लद्मी का प्रपुत्त मुख शुष्क हो गया है श्रीर दोनों श्राँखें स्थिर हैं।

रघुनाथ ने फिर आँखें वन्द कर लीं और फिर रोपड़ा— "भगवन् जगत्पिता! बहुत कुछ सह लिया है। अव क्यों हद्य में वृथा आशा देकर उसे और ज्याधित करते हो?" मानो किसी ने अपने कोमल हाथों से रघुनाथ के आँस् पोंछ दिये। ऐसा प्रतीत होते ही रघुनाथ ने फिर आँखें खोल दीं। अब जाकर उसने समभा कि यह स्वप्त नहीं है। उसकी सहोदरा ही उसके मस्तंक को अपने अंक में धारण करके उस युत्त के पास बैठी हुई है।

रघुनाथ का हृदय भर श्राया। वह लदमी के दोनों हाथों को श्रपने तप्त हृदय पर स्थापन करके उसके स्नेहपूर्ण मुख की श्रोर देखने लगा, परन्तु उसकी वाक्शिक्त स्फुरित नहीं हो सकी, परन्तु नेशों से वारिधारा वह निकली। वह श्रिश्रक नहीं सह सका। योद्धा ज़ोर ज़ोर से धाड़ें मार मार कर रोने लगा श्रीर रोते रोते कहा—"लदमी! लदमी!! तुम्हें इस जीवन में देख तो लिया। श्रीर सारे सुख चले गये तो वला से, दूसरी श्राशायें लुप्त हो गईं तो कुछ चिन्ता नहीं, परन्तु लदमी! तुम्हारा श्रमागा भाई इस जीवन में सिवा तुम्हारे दर्शनों के श्रीर कुछ नहीं चाहता था।"

अव लक्मी शोक की और नहीं सँभाल सकी । भाई के हृदय में मुँह छिपाकर वह एकवारगी रोने लगी। आहा! इस करुणा सुख के समान संसार में दूसरा कौन रत है जो इसकी तुलना कर सके? स्वर्ग में यह आनन्द कहाँ है कि जिसके निकट कोई अभागा इसे तुच्छ समके?

वहुत दिनों के पश्चात् मिल कर वे परस्पर बोल भी नहीं सके। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। बहुत दिनों की कथायें धीरे धीरे हृदय में जागृत होने लगीं। सुख के सागर में दुःख का समुद्र मिल गया। मिश्रित सुख-दुःख-सागर हृदय में तरंगे मारने लगा। रह रह कर तरंगों के वेग से उभय हदय विगलित होने लगा। संसार में भगिनी से वढ़ कर स्नेहमयी श्रौर कौन है ? आतृस्नेह के समान पवित्र स्नेह संसार में श्रौर कौन सा है ? हम इस पवित्र भाव के वर्णन करने में श्रसमर्थ हैं।

चहुत देर के वाद दोनों का हृद्य शीतल हुआ। लदमी ने अपने अञ्चल से भाई के आँसू की पोंछ कर कहा—"ईशानी की छपा है कि आज इतने दिनों के पाश्चात्, वड़े अनुसन्धान के वाद, तुम मिले। अहा ! इससे वढ़कर हमें और कौन सुख है ? ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने इस अभागिनी के कपाल में ऐसा सुख लिख तो दिया था। भाई! इस ठंडी ठंडी ह्वा में तुम्हारा और ठहरना बुरा है। चलो मन्दिर के भीतर चलें। में और अधिक यहाँ नहीं ठहर सकती।"

भाई-वहन दोनों मन्दिर में चले आये। लक्ष्मी एक स्तम्भ का सहारा लेकर वैठ गई। रघुनाथ पूर्ववत् लक्ष्मी के आक्ष में मस्तक स्थापन करके पड़ गया, उस अधिरी रात में दोनों मुदुखर से पहली कथायें कहने लगे।

धीरे धीरे लच्मी रघुनाथ के मस्तक पर हाथ फेरती थी और उससे कुछ पूँछती जाती थी । रघुनाथ उसका उचित उत्तर देते थे कि डाकू के हाथ से वचकर अनाथ वालक किस किस देश में भागता फिरा और वहाँ किन किन विपत्तियाँ का स्तामान करना पड़ा। "कभी महाराष्ट्रीय कृषिकों के साथ रह कर गाय चराने का कार्यकरना पड़ा। कभी भैसों की रख-वाली करनी पड़ी और उनके पीछे पीछे जक्कल, पर्वत और भैदानों की-छानना पड़ा। कभी चरवाहों के साथ ऊँचे खर में विरहा गाने का अवसर मिलता, कभी उन्हों से विरहे के राग प्रताप इत्यादि की वीरता सुनन में आती। कभी जक्षल में जाकर अपनी पुरानी अवस्था का ध्यान करके ज़िर ज़िर से रोना पड़ता। कई वर्षों तक कक्षण प्रदेश में रहना पड़ा। तत्पश्चात् एक महाराष्ट्रीय योद्धा के साथ रह कर युद्ध का कार्य्य सीखना पड़ा और कभी कभी उन्हों के साथ रणकों में जाने का भी अवसर मिलता रहा"। ज्यों ज्यों रघुनाथ की अवस्था यहती गई वह युद्ध विद्या में कुशल होता गया और अन्त में महानुभाव शिवाजी की सेवा में उपस्थित होकर उनकी सेना में सैनिक का पद अहण किया। तीन वर्षों तक जिस प्रकार उसने अपना कार्य सम्पादन किया उसे जगदीश्वर ही जानता है। यथासम्भव मनसा वाचा कर्मणा कोई चुटि नहीं हुई परन्तु शिवाजी को किसी प्रकार से सन्देह हो गया। इसी कारण उन्होंने उसे अपमानित किया।

फिर रघुनाथ ने कहा, श्रव देश देश निरुद्देश्य फिर रहा हूँ और यही संकल्प है कि पिता की भाँति मैं भी समर में प्राण-त्याग कहाँ।

भाई की दुःख-कहानी खुनते खुनते स्नेहमयी भगिनी का जी उमड़ आया और आँखों से आँखुओं की वर्षा होने लगी। उसने अपने कप्ट को तुच्छ समक्षा परन्तु वह भाई के कप्ट से याकुल हो गई। जब यह शोक-कथा समाप्त हुई तब लदमी ने मन में सोचा कि अब अपना परिचय किस प्रकार दिया जाय? चन्द्रमा का नाम उसने मुँह से नहीं निकाला। उसने वीरे धीरे कहा—"इस देश में आने से कुछ दिन पीछे एक प्रतिष्ठित ज्ञिय जागीरदार से मेरा विवाह हो गया। चूँकि स्त्रियाँ खामी का नाम नहीं ले सकती इसलिए आकाश में उदय होने वाले निशानार्थ के नाम पर ही मेरे खामी का नाम समक्षना चाहिए। सुश्रांशुक के समानही उनकी वीरता, चमता और गौरव ज्योतिः चारों श्रोर प्रकाशमान हो रही है। लदमी उन्हीं के घरमें सुखी है। उनके अनुग्रह से में सदा सुखी रहती हूँ। श्रव इस जीवन में श्रोर कोई वासना नहीं है—िकन्तु यही चाहता हूँ कि श्रपने भाई को सुख से देखूँ। लदमी रघुनाथ के संवाद को वीच वीच में मान लिया करती थी। इसलिए उसे एकवार और देख लेने की प्रवल इच्छा थी। श्राज वही कामना मन्दिर में पूजा करते समय पूर्ण हुई।

इस प्रकार लक्ष्मी श्रपना परिचय देकर भाई के पहाड़ रूपी दुःख को निर्मूल किया चाहती थी। लक्ष्मी दुःखिनी है। दुःख की कथा भले प्रकार उसे मालूम है। लक्ष्मी स्त्री है, वह दुःखमोचन करना जानती है। स्त्रियों को संसार का दुःख दूर करना परमधर्म है।

श्रनेक प्रकार से समकायेजाने पर लक्ष्मी श्रपने भाई के तप्त हृदय के शान्त करने का प्रयत्न करने लगी, श्रीर कहने लगी— "मनुष्यजीवन सदा समान नहीं रहता। भगवान ने जिस दुःख को हमारे लिए लिख रक्खा है उसका भोग करना हमारे लिए वाध्य है। यदि एक दिन हमको दुःख पड़ जाय तो क्या उससे मुख मोड़ना हमारा कर्त्तव्य है? मानवजनम ही दुःखमय है। यदि हम दुःख की सह न सकेंगे तो दूसरा श्रीर कीन सहेगा? भले बुरे दिन सवके लिए हैं। बुरे दिनों में भी विधाता का नाम लेकर उसे भूल जाना चाहिए। उसी ने पिता के घर में हमें खुख दिया था। श्राज उसी ने कष्ट दिया है। वहीं फिर कष्ट- मोचन करेगा। भाई ! निराशता की छोड़ो। इस प्रकार शोक करने से कव तक शरीर की सँभाल सकीगे ? श्राहार निद्रा के त्याग करने से मनुष्य जीवन कव तक ठहर सकता है ?

रघुनाथ—"शरीर के रखने की आवश्यकता ही क्या है? जिस दिन सैनिक के नाम पर विद्रोही का कलङ्क लगा था उसी दिन इसे मिट जाना चाहिए था। नहीं मालूम अब तक वह क्यों सायी है ?"

लदमी—"क्या तुम अपनी वहन लदमी की सदा के लिए दुःखिनी किया चाहते हो ? देखो भाई, संसार में हमारा और कीन है ? पिता नहीं हैं, माता नहीं हैं, मानो संसार में केाई नहीं है। क्या दुःखिनी लद्दमी के लिए अपनी सारी ममता एकवार ही भूल गये ? हे भगवन ! तुम एकवार ही विमुख हो गये ?"

रघुनाथ—"लक्मी ! तुम मुक्तपर प्रेम करती हो । यह मुके खूय माल्म है । तुम्हें जिस दिन में कप्ट दूँगा, उसी दिन भग-वान मुक्तसे विमुख हो जायँगे । किन्तु वहन ! अब इस जीवन में मुक्ते खुख नहीं । तुम स्त्री जाति हो । तुम्हें सैनिकों के दुःख का झान नहीं । हमारे निकट जीवन की अपेक्षा सुनाम प्रिय है । मृत्यु की अपेक्षा कलङ्क और अपयश सहस्रगुण कप्टाकारक है ! इसलिए रघुनाथ कलङ्क का टीका लगाना नहीं चाहता।"

लदमी—"फिर उस कलङ्क के दूर करनेसे विमुख क्यों हो ? महानुभाव शिवाजी के निकट जाश्रो। जब उनका क्रोध दूर हो जायगा तब वे श्रवश्य तुम्हारी वात सुनेंगे श्रौर फिर तुम्हें निर्दोषी कहेंगे।" रघुनाथ ने कुछ उत्तर नहीं दिया किन्तु उसका मुखसएडल रक्तवर्ण हो गया। आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं।
बुद्धिमती लहमी ने समस्सालिया कि पिता का श्रीममान श्रीर पिता
का श्रादर्श पुत्र में वर्तमान है। इसे प्राणों का प्रेम नहीं है।
सहोबुद्धिमती लहमी ने भाई के भीतरी भाव को समस्र कर
कहा, "चमा करना, में स्त्री हूँ। मुस्ते इन वातों का ज्ञान कहाँ?
यदि तुम शिवाजी के पास जाने में श्रसम्मत हो तो कार्य्य द्वारा
ध्यपने यश की रच्चा करो न? वाप कहा करते थे—'सैनिकों का
साहस श्रोर उनकी खामिभक्ति उनके कार्य्य से प्रकाशित
होती हैं। यदि तुम्हारे ऊपर विद्रोहाचरण की शङ्का किसी को
है तो हाथ में तलवार रखकर उसका खएडन कर डालो।"

रघुनाथ का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया। फिर उसने कहा, "वहन, वताओं तो किस प्रकार से सन्देह का खरडन किया जा सकता है ?"

लक्मी—"मैंने सुना है कि शिवाजी दिल्ली जाना चाहते हैं। यहाँ सैकड़ों घटनायें उपिसत होने की सम्भावना है। इसिलए दृढ़ प्रांतज्ञ सैनिक की श्रान्मपरिचय के सहस्रों श्रवसर प्राप्त हो सकते हैं। मैं तो स्त्री हूँ श्रीर क्या जान सकती हूँ शित्र पिता की भाँति साहसी हो। किर उन्हीं की भाँति वीर प्रतिज्ञा करने से तुम्हारा कौन का उद्देश सफल नहीं हो सकता ?"

रघुनाथ यदि सावधान होता तो उसे पता चलता कि, उसकी वहन भी मानव हृदय शास्त्र से अनभिज्ञ नहीं है। जो दवाई आज रघुनाथ की कारगर हुई है उसका फल तत्काल ही पकट हो गया। अर्थात् रघुनाथ का शोक संन्ताप मुद्धर्त मानहीं में दूर हो गया श्रौर वीर का हृद्य पहले की भाँति उत्साहित श्रौर पुलकित हो गया।

रघुनाथ बहुत देर तक विचार करते रहे। उनका मुख-मएडल श्रोर उनके नयन सहसा नव-गौरव से परिपूर्ण हो गये। फिर थोड़ी देर के वाद उन्होंने कहा—"लदमी! यद्यपि तुम स्त्री जाति हो, किन्तु तुम्हारे शब्दों को सुनते सुनते हमारे मनमें नये भाव का प्रवेश हो गया। हमारा हृद्य उत्साहश्च्य नहीं है श्रोर न रघुनाथ विद्रोही है श्रोर न भीरु। इस वातको श्रव तक लोग जानते हैं। किन्तु तुम वालिका हो। तुमसे सारी वात कहे कौन? तुम हमारे हृद्य के भाव को किस प्रकार समक्ष सकती हो?"

लच्मी पहले हँस पड़ी श्रीर फिर सोचने लगी—मैंने रोग का निदान ख़्य जाना । दवा भी में ही बताऊँ | फिर प्रकट रूप में कहा, "भाई तुम्हारे उत्साह को देखकर मेरे प्राण सुखी हुए। तुम्हारे महत् उद्देश को मैं किस प्रकार समभ सकती हूँ ? किन्तु यही हो, तुम्हारी छोटी वहन जब तक जीवित है। तुम पूर्णमनोरथ हो । जगदीश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ ।"

रघुनाथ—"श्ररे लद्मी ! जब तक में जीवित हूँ — तुम्हारा स्तेह कभी न भूलूँगा।"

थोड़ी देर के वाद लक्मी ज़रा अनमनी सी होकर धीरे धीरे कहने लगी, "भाई! में एक बात और सुनानी चाहती हूँ। परन्तु तुमसे कहती हुई डरती हूँ ?"

रघुनाथ—'लदमी ! हमसे कहते हुए तुम्हें किस वात कह भय है १ में तुम्हारा सहोदर हूँ । सहोदर के निकट क्या डर १ लदमी—"चन्द्रराव नामक एक जुमलेदार है। तुम जानते हो न? उसी ने तुम्हारा श्रयकार किया है।

रघुनाथ की हँसी वन्द हो गई। मुँह लाल हो गया, परन्तु इस उद्धेग को रोक कर रघुनाथ ने कहा, "चन्द्रराव ने जो वात राजा के निकट कही थी वह ठीक नहीं है। किन्तु उन्होंने हमारा श्रीर कोई श्रनिष्ट किया हो तो उसकी हमें ख़बर नहीं।

लक्ष्मी—"उन्होंने जो कुछ किया हो, परन्तु भाई, श्रङ्गीकार करो कि उनका श्रनिष्ट नहीं करेंगे।

रघुनाथ निरुत्तर हो विचार करने लगा। लक्ष्मी ने फिर कहा—"भाई के निकट इस वात के श्रतिरिक्त मैंने पहले कोई भिक्ता नहीं भाँगी। यदि भला मालूम हो तो इसका निर्वाह करो।"

लदमी के इस कथन से रघुनाथ जल गया। उसने भगिनी का दोनों हाथ पकड़ कर कहा—"लदमी! हमारे मन में सन्देह है कि चन्द्रराव ही ने हमारा सर्वनाश किया है—किन्तु तुम्हारे निकट हमें कुछ अदेय नहीं। हम ईशानी के मन्दिर में प्रतिज्ञा करते हैं कि चन्द्रराव का कुछ अनिष्ट नहीं किया जायगा। हम उनके दोष का जमा करते हैं। जगदीश्वर भी उन्हें जमा करें।"

लक्मी ने भी भाई के साथ ही कहा—"जगदीश्वर उनको चामा करें।"

पूर्व की ओर प्रभात की आद्भुत छुटा दीख पड़ने लगी। लक्मी ने उस समय आँसुओं की चर्ण की और सस्तेह भाता से विदा ली। विदा होते समय उसने कहा—"हमारेसाथ घर से श्रीर लोग भी यहाँ श्राये थे। वे सव श्रभी तक सेाते हैं। श्रव में जाती हूँ। परमेश्वर तुम्हारे मनोरथ के। पूर्ण करें।"

"परमेश्वर तुम्हें सुखी रक्खें" इतन कह कर रघुनाथ ने भी लहमी से विदा ली श्रौर तुरन्त ही वह मन्दिर से, वाहर चला गय।

पाठकगण ! श्रव लक्मी से विदा लेकर श्राश्रो हतमागिनी सरयू के यहाँ चलो ।"

## वीसवाँ परिचेछद्

#### सीतापति गोरवामी

को नयों विलम्ब हो गया था, पाठकगण् को नयों विलम्ब हो गया था, पाठकगण् को नयों विलम्ब हो गया था, पाठकगण् क्ष्रवश्य ही उसे जानने को उत्सक होंगे। उस किए एक दें दिन यह किसी को विश्वास नहीं था कि शाज की लड़ाई से हम अवश्य वच निकलेंगे। इसी कारण् रघुनाथ युद्धगमन करने के पूर्व ही अपनी स्नेहमयी सरयू को देखने चला गया था और सरयू ने रघुनाथ को आँसू भरी आँखों से विदा दी थी।

एक दिन, दो दिन करके ग्रहुत दिन व्यतीत हो गये, परन्तु रघुनाथ का कोई संवाद नहीं मिला। हाँ, श्राशा कभी कभी सरयू के कान में यह कह जाती कि "रघुनाथ युद्ध में विजयी हुए हैं। गिजयी रघुनाथ शीघ्र ही प्रफुल्लिचत्त होकर श्राना चाहते हैं श्रीर बड़े प्रेम से पिता के निकट युद्ध की कथा सुनावेंगे।" परन्तु रघुनाथ श्राये नहीं, लड़ाई का गृत्तान्त सुनाया नहीं।

सहसा यह वज्रतुल्य संवाद श्राया कि रघुनाथ विद्रोही है। इसी विद्रोहाचरण के कारण वह श्रपमानित करके निकाल दिया गया। थोड़ी देर तक सरयू पहले पागलों की भाँति सहम गई। वह उसको भले प्रकार से समस भी नहीं सकी। धीरे धीरे उसका ललाट रक्तवर्ण हो गया।रक्तोच्छास के कारण सुखमगडल रिखत हो गया। शरीर कम्पायमान हो उठा। श्राँखों से चिनगारियाँ निकलने कगीं। दासी की बुलाकर कहा, "क्या कहा ? रघुनाथ विद्रोही ! रघुनाथ ने सुसलमानों का साथ दिया है ? किन्तु तू वड़ी पगली है। तुभसे किसने कहा है ? हट श्राँखों से दूर हो जा।"

श्रीरे श्रीरे लड़ाई पर से बहुतरे सैनिक लौट श्राये—श्रीर समों ने कहा—"रघुनाथ विद्रोही हैं।" सरयू की सिखयों ने सरयू से ये वातें सब कह दीं। वृद्ध जनाईन ने भी रोकर कहा—"कौन जाने उस सुन्दर उदारमूर्ति वालक के मनमें क्या कूरता है?" सरयू ने सब कुछ सुना, परन्तु कुछ कहा नहीं। संसार के समस्त शुद्ध लोगों ने रघुनाथ की विद्रोही बनाया, परन्तु सरयू के हृदय ने कहा—"सारा जगत् मिथ्यावादी है। भला रघुनाथ के चरित्र में ऐसा दोप स्पर्श कर सकता है?"

'इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गये। एक दिन सरयू तालाव की सैर करने गई। देखा, सरोवर के तीर, उसी श्रन्थकार में, जटा जूट-धारी एक दीर्घकाय गोस्तामी बैठे हैं। सरयू कुछ टिठक सी गई श्रौर चुपचाप गोस्तामी की श्रोर देखने लगी। गोस्तामी के तेजस्ती शरीर की देखकर उसके हदय में भक्ति-भाव संचरित हो गया।

गोखामी ने भी सरयू की देखा। थोड़ी देर के वाद ज़रा श्रीर ग़ौर से देख गभ्मीर खर से कहा, "भद्रे! क्या मेरे पास तुम्हारा कोई प्रयोजन है ? श्रथवा कोई विशेष श्रभीष्ट तो नहीं है ? रमणी! तुम्हारे ललाट में दुःख के चिह्न क्यों दीख पड़ते हैं ? श्राँखों में जल क्यों श्रा गया है ? सर्यू उत्तर न दे सकी। गोन्हामी ने किर कहा, "मालूम होता है. हम तुम्हार उद्देश को समक्ष गये हैं। शायद तुम किसी घात्मीय के विषय में कुछ पूछना चाहती हो।"

श्रव सत्यू से न रहा गया श्रीर उसने किम्पतस्य में उत्तर दिया, "भगवन् ! श्राप में श्रसाधारण शक्ति है। यदि श्रमुश्रह करके श्रीर कुछ किहएगा तो में वाधित हुँगी। मेरे उस वन्धु की कुशलवार्त्ता वताइए। यही मेरी प्रार्थना है।"

गोखामी—"सकल संसार उसे विद्रोही कहता है।"

सरयू—"परन्तु श्रापसे तो यह विषय श्रक्षात नहीं है।"

गोलामी—"महाराज शिवाजी ने उसे विद्रोही समभाकर श्रपने यहाँ से निकाल दिया है।"

सरयू का मुखमण्डल रक्तवर्ण हो गया। लाल लाल आँखों से उसने कहा—"तपस्या पर तो मैं अविश्वास कर सकती हूँ, परन्तु रघुनाथ को दिव्रोही नहीं समस्त सकती। महाराज, मैं विदा चाहती हूँ। कमा करें।" स्वामीकी की आँखों में जल मर आया। उन्होंने धीरे में कहा, "हम और कुछ कहना चाहते हैं।"

#### सरयू-"कहिए।"

गोस्त्रामी—प्रत्येक मनुष्य के हृद्य के भाव को जान लेना मनुष्य की शक्ति से वाहर है, परन्तु रघुनाथ के हृद्य में क्या था उसके जानने का एक उपाय है। प्रणयिनी-हृद्य प्रण्यी-हृद्य का द्र्पणं स्वरूप है। यदि रघुनाथ की यथार्थ प्रण्यिनी कोई हो तो तुम उसके पास जास्रो श्रीर उसके हृद्य के भाव को देखों, उसके हृद्य की चिन्ता मिथ्यावादिनी नहीं है। सरयू ने आकाश की ओर देखकर कहा, "जगदीश्वर, जुमको धन्यवाद देती हूँ कि तुमने इस समय मेरे हृदय को शान्तिदान दिया। में उसी उन्नतचरित्र योद्धा की प्रणयिनी होने की आशा करती हूँ। यदि जीती रहूँगी तो स्थिरभाव से उसकी उपासना कहँगी।"

चण भर वाद गोस्वामी ने फिर कहा, "भद्रे! तुम्हारी कथा सुनकर ऐसा मालूम होता है कि उस योद्धा की प्रकृत प्रण्यानी तुम्हीं हो। हम देशदेश में भ्रमण किया करते हैं। सम्भव है रघुनाथ से फिर साचात् हो सके। त्या उनसे तुम कुछ कहना चाहती हो ! हमसे लज्जा मत करो। हम संसार से वहि- भूत हैं।"

सरयू कुछ लजा गई, परन्तु धीरे धीरे कहने लगी, "क्या आपसे कभा उनका साज्ञात्कार हुआ था ?"

ं गोखामी—"कल रात के समय ईशानी के मन्दिर में वे मिले थे। उन्हीं ने तो हमें तुम्हारे पास भेजा है।"

सरयू- ''उन्होंने श्रव क्या करने की प्रतिज्ञा की है ? वे क्या कहते थे ?"

गोलामी—"वे श्रपने वाहुवल के द्वाराश्रपना कार्य्य करेंगे। या तो श्रपयश के। दूर करेंगे नहीं ते। प्राणदान करदेंगे।"

सरयू—"धन्य वीरप्रतिज्ञा ! यदि उनके साथ भ्रापका फिर साजात हो तो उनसे यह कहिएगा कि सरयू राजपूत-वाला है वह जीवन से यश की रज्ञा को श्रिधिक समभती है। सरयू उस दिन श्रपना जीवन सफल समभेगी जिस दिन रघुनाथ कलङ्कश्रस्य हो वीर भाव से पूजित होंगे। भगवन् ! रघुनाथ का कार्य सफल करो।" गोखामी—"भगवान् यही करें। किन्तु भद्रे! सत्य की सदा जय नहीं होती। विशेषतः रघुनाथ जिस दुक्तह उद्यम में प्रवृत्त हुआ है उसमें उसके प्राणों का भी संशय है।"

सरयू—"राजपृत का यही धर्म्स है। श्राप उनसे कहिएगा कि यदि व्रतसाधन में उनके प्राण का वियोग हो जायगा ते। सरयूवाला उनके यशोगीत को गाते गाते सहर्ष श्रपने प्राण स्याग देगी।

थोड़ी देर तक दोनों चुए रहे। फिर कुछ देर के वाद सरयू ने पूँछा, "रघुनाथ ने आफ्से और भी कुछ कहा था ?"

गोखामी ने कुछ देर चुपचाप सीच कर कहा, "उन्होंने श्रापके लिए पूँछा था कि सारा संसार तो उसे विद्रोही कह कर घृणा करता है तुम श्रपने हृदय में उसे क्यों स्थापित किये हा ? जगत् उसके नाम को लेना नहीं चाहता। तुम क्यों उसके नाम का स्परण करती हो ? घृणित, श्रपमानित, दूरी-कृत रघुनाथ को सरयूवाला क्यों चाहती है ?"

सरयू ने कहा, "प्रभु ! श्राप उनको यह जनाइयेगा कि सरयू राजपूतवाला है। वह श्रविश्वासिनी नहीं है।"

गोस्वामी—"जगदीश्वर! फिर उसके हृदय में श्रोर कोई कुए नहीं है। संसार चाहे बुरा श्रोर मन्द भले ही कहे परन्तु अश्रव भी उसका विश्वास एक व्यक्ति करता है। श्रव विदा दीजिए। मैं इन सारी कथाश्रों की कह कर रघुनाथ के हृदय को शान्ति से सिंचन कहाँगा।

सजलनयन हे। सरयू ने कहा, "उनसे और भी कहिएगा कि वह असि को हाथ में धारण करके अपने यश के पथ को परिष्कार करें। जगत्सृष्टा उनकी सहायता करेंगे।" दोनों जने की आँखों में आँस् भर आये। सरयू ने कहा, "प्रसु! आपने हमारे हृदय को शान्त किया है। इसलिए में आपके शुभ नाम की जिज्ञासा करती हूँ। आपका नाम क्या है?"

गोस्वामी ने कहा, "सीतापति गोस्वामी।"

रजनी जगत् में श्रन्थकार फैलाने लगी। उसी श्रन्थकार में गोसामी श्रकेले राजगढ़ दुर्ग की श्रोर जाने लगे।

## एक्कीसवाँ परिच्छेद रायगढ़-दुर्ग

राजधानी रायगढ़ में श्राधी रात के समय एक सभा की थी। उस सभा में शिवाजी के रिक्किट्टि समस्त प्रधान सेनापित, मन्त्री, कर्माचारी, पुरोहित श्रोर शास्त्रक ब्राह्मण सम्मिलित थे। पराक्रमी योद्धा, धीर मन्त्री, शीर्णतनु, शुक्क केश बहुदर्शी न्यायशास्त्री इत्यादि से सभा सुशोभित हो रही थी। युद्ध व्ययसाय तथा विद्यावल में शिवाजी की यही लोग सहायता देते थे। शिवाजी की भाँति उन लोगों का हृदय भी स्वदेशप्रेम से परिपूर्णथा। परन्तु श्राज की सभा में सन्नाटा था। शिवाजी भी चुपचाप वैठे थे। महा-राष्ट्रीय वीरगण मानो श्राज महाराष्ट्रीय-गौरव लदमी से विदा लेना चाहते हैं।

वहुत देर वाद शिवाजी ने मुरेश्वर पन्त को सम्बोधन करके कहा—"पेशवाजी ! श्राप तो यह परामर्श देते थे कि सम्राट् की श्रधीनता स्वीकार करने से उनके श्रधीन एक जागीरदार की भाँति रहना पड़ेगा ?"

म्रेश्वर—"मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है, श्रापने वह सब किया,परन्तु 'विधि का लिखा को मेटन हारा'?"

शिवाजी—"खर्णदेव! जब श्रापने मेरे श्रनुरोध से रायगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, तब यह राजा की राजधानी के संरूप में वनवाया गया था, न कि जागीरदार के वासस्थान के लिए?"

श्रावाजी स्वर्णदेव ने ज्ञीणस्वर में उत्तर दिया—"ज्ञियराज! भवानी के ही श्रादेशानुसार श्राज तक स्वाधीनता की श्राकांज्ञा करते थे श्रीर श्रव भवानी की ही चेष्टा से निरस्त हो रहे हैं। उसकी महिमा यही है। ईशानी ने स्वयं हिन्दू-सेनापित के साथ युद्ध करने का निपेश्व किया है।"

श्रवजी दत्त ने भी कहा, "यह श्रनिवार्य्य है। श्राप श्रव दिल्ली के जाने के कर्त्तव्याकर्त्तव्य की विवेचना कीजिए।"

शिवाजी—"श्रन्नजी! श्रापका कथन सत्य है, परन्तु जिस श्राशा, जिस चेष्टा, ने वहुत दिनों से खान पाया था, वह सहज ही में उखड़ नहीं सकती। जो जो उन्नत पर्वत श्रेणियाँ से चन्द्रिकरणों से शोभायमान हो रही हैं। ये सब लड़क-पन से चढ़ी चढ़ाई हैं। ये सारे जङ्गल हमारे छाने हुए हैं। क्या श्रव ये समवत् हो जायँगे ? क्या फिर महाराष्ट्र देश स्वाधीन होगा ? क्या भारतवर्ष पर कभी फिर हिन्दू-गौरव का सूर्य अपनी किरणें विस्तारित करेगा ? हिन्दूराज्य हिमालय से सागर पर्य्यन्त समग्र देश पर फिर शासन करेगा। ईशानि! यदि यह श्राशा श्रलीक श्रीर स्वम मात्र है तो फिर इन मिथ्या स्वप्नों से वालक का हृदय क्यों चश्चल कर रही हो ?"

इन वार्तों को सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया।
परन्तु उसी निस्तन्धता के मध्य में, घर के एक कोने से, एक
गम्भीर शब्द सुनाई पड़ा—"ईशानी प्रवञ्चना नहीं करती। मनुष्य
में यदि अध्यवसाय और वीरत्व है तो ईशानी सहायता करने से
कुिएठत न होगी।"

ं चिकित होकर जो शिवाजी ने श्रनुसन्धान किया तो देखा कि इन सच्दों के कहनेवाले एक नये गोस्वामी सीतापित हैं।

मारे उत्साह के शिवाजी के नयन जलने लगे श्रीर उन्होंने कहा—"गोसाई जी! श्रापने हमारे हृदय को फिर से उत्साह-पूर्ण कर दिया है। इसी प्रकार मृत्युशय्या पर लेटे हुए दादा कनाई देव ने भी लड़कपन में मुक्ते समकाया था। उससे वढ़ कर हमारे निकट श्रीर कोई महत्त्व की चेष्टा नहीं है। इस उन्नत पथ का श्रनुसरण करके, देश की खाधीनता का साधन करने, श्राह्मण, गोवत्सादि श्रीर कृषिगणों की रह्मा करने, देवालयों के कलुषितकारियों को चल द्वारा परास्त करने के निमित्त ईशानी ने श्रनुरोध किया था। श्रतः इसी पथ का श्रनुधावन करना उचित है। बीस वपों से श्राजतक हमारे कानों में दादाजी के वहीं गम्भीर शब्द गूँज रहे हैं। क्याही उपकारी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था।"

फिर उसी गोस्वामी ने गम्भीर स्वर में कहा, "कनाई देव ने ठीक ही कहा था। उन्नत पथ का श्रमुसरण करने से श्रवश्य ही उन्नति का लाभ होता है। यदि निरुत्साहित होकर हम रास्ते ही में वैठ जाते हैं तो यह कनाई देव की प्रवश्चना नहीं है विक यह हमारी भीरुता है ?"

"भीरुता" शब्द के उचारण मात्र से सारी सभा में खलवली सच गई। वीरों की तलवारें कमर में भनभनाने लगीं।

ं गोस्वामी ने फिर गम्भीर स्वर से कहा, "राजन् ! गोस्वामी की वाचालता को ज्ञमा कीजिए। यदि कोई श्रन्यथा शब्द निकल जाय तो उसे अनसुनी कर दीजिए। किन्तु मेरे दिये हुए उपदेश सत्य हैं अथवा भूँठ, अपने वीर हदय से। पूछलीजिए कि जिसने जागीरदार पदवी से राजपदवी शहण की है, जिसने खड़हारा स्वतंत्रता का पथ अकंटक किया है, जिसने पर्वत, जङ्गल, गाँव और वड़े वड़े देशों में वीरत्व के चिह्न श्रंकित किये हैं। क्या उसे वह वीरभाव भूल गया है ? क्या उसने स्वाधीनता को तिलां-जली दे दी है ? वालसूर्य की भाँति जो हिन्दूराज्य की ज्योति हारा चतुर्दिक के यवनों के श्रंथकार को विदीर्ण करके विस्तृत हुआ था, वहीं सूर्य क्या अकाल ही में अस्त हो गया ! राजन् ! हिन्दू-गौरव लक्सी ने आपकोवरण किया था। क्या आप अपनी इच्छा से उसे त्यागना चाहते हैं ? में केवल धर्माव्यवसायी मात्र हूँ। मुक्ते परामर्श देने का अधिकार नहीं है। आप स्वयं विवेचना करलें।

सारी सभा चुप है। शिवाजी भी चुपचाप वैठे हैं, परन्तु उनकी आँखें धक्धक् जलती थीं!

कुछ देर के पश्चात् शिवाजी ने स्वामीजी को सम्बोधन करके कहा, "गोसामिन् ! श्रापके साथ परिचय हुए श्रभी थोड़े ही दिन हुए हैं। हम नहीं कह सकते कि श्राप मनुष्य हैं श्रथवा देवता। परन्तु श्रापकी कथा देववाणी से भी श्रधिक हदयङ्गम होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वह यह कि हिन्दु-सेनापित का बड़ा प्रताप है श्रीर वह बड़ा रणकुशल है। उसके साथ राजपूर्तों की श्रसंख्य सेनाभी है। क्या उसके साथ युद्ध करने योग्य हमारे पास भी सेना है?"

सीतापति—"राजपूतगण वीराव्रगण्य हैं; परन्तु महा-राष्ट्रीयगण भी खड़ चलाने में दुर्वल नहीं हैं। जयसिंह रण्र- पिराइत हैं तो शिवांजी ने भी ज्ञात्रिय-कुल में जन्म लिया है। पराजय की श्राशङ्का करना ही पराजित होना है। पुरुपितह! विपद् को तुच्छ समभ कर ईश्वर की रूपा पर भरोसा करके कार्य्य को साधिए। भारतवर्प में कोई ऐसा हिन्दू नहीं है जो श्रापके यश का गायन न करता हो। श्राकाश में कोई देवता ऐसा नहीं है जो श्रापकी सहायता न करे!"

शिवाजी—''मैंने माना, किन्तु हिन्दू से हिन्दू की लड़ाकर पृथ्वी को हिन्दु श्रों के रुधिर से रिक्षत करना क्या मङ्गल है ? इसे पुरुषकम्में कह सकते हैं ?"

सीतापित—"इस पाप का भागी कौन है ? जो खजातियों या खधर्मियों के साथ युद्ध करे, जो मुसलमानां के लिए खजा-तियों से वैरभाव रक्खे, वहीं है, श्रन्य नहीं ?"

शिवाजी फिर कुछ देर के लिए छुप हो गये। मन ही मन सोचने लगे। उनका विशाल हृद्य-सागर भीपण चिन्ता के कारण हिलोरें लेने लगा। क्या कहें ? फिर एक घड़ी वाद धीरे थीरे मस्तक को उठा गम्भीर खर में कहा, "सीतापित! श्राज मैंने समभा कि श्रभी तक महाराष्ट्र देश चीरशून्य नहीं हुश्रा है। श्रव भी वह पराधीन नहीं है। फिर युद्ध हो, श्रीर उस युद्ध के समय श्रापकी श्रपेक्षा विचक्तण मन्त्री वा साहसी सहयोगी की हम श्राकांक्षा नहीं करते। परन्तु वह दिन श्रभी श्राने वाला नहीं है। हम पराजय की श्राशङ्का नहीं करते श्रीर न स्वधिमीयों के नाश से उरते हैं। किन्तु एक दूसरा कारण है कि जिससे हम युद्ध-विमुख हो रहे हैं। सुनिए:—

हमने जिस महाव्रत की धारण किया है उसके साधनार्थ श्रनेक पडयन्त्रों, श्रनेक गुप्त उपायों का श्रवलम्बन किया है। म्लेच्छ्रेगण हमारे साथ सन्धिवाका स्थिर नहीं रक्खेंगे, इसलिए हम भी उनसे सन्धिस्थापन का विचार नहीं करेंगे।

श्राज हिन्दूधर्म के श्रवलम्बन खरूप, हिन्दूप्रताप के प्रति-मृत्तिंखरूप, सत्यिनिष्ठ जयसिंह के साथ जो सिन्ध की है शिवाजी उसे त्याग नहीं सकता। महानुभाव राजपूत के साथ यह सिन्ध की गई है। शिवाजी जीवित रहते उसका उसङ्घन नहीं कर सकता।

उस धर्मात्मा ने हमसे एक दिन कहा था—'सत्यपालन यदि सनातन हिन्दु-धर्म नहीं है तो क्या सत्यलङ्घन होगा।' वह वचन श्राज तक हमें भूला नहीं है श्रीर न हम उसे भुला सकते हैं।

सीतापित—''चतुर श्रौरङ्गज़ेव यदि हमारी सिन्ध का लङ्गन करे तो श्राप परामर्श के। श्रहण कीजिएगा कि उस समय शिवाजी दुर्वल हाथों में खड़ न ग्रहण करे। परन्तु सत्य परा-यण जयसिंह के सिहत इस सिन्ध का लङ्गन करना श्रवश्य शिवाजी के। श्रनुचित है।" सारी सभा चुप रही, परन्तु कुछ देर के बाद श्रम्न जी ने कहा, "महाराज! श्रौर एक बात है। कल श्रापने दिल्ली जाना निश्चित कर लिया है?"

शिवाजी—"हाँ, इस विषय के लिए तो हमने जयसिंह की वचन दे दिया है।"

श्रव्यजी—"महाराज ! श्राप श्रीरङ्गज़ेव की चालाकी के। नहीं जानते। उसकी वार्तों का विश्वास नहीं करना चाहिए ? उसने श्रपने किस कार्थ्य का साधन इसमें बना रक्खा है, क्या श्रापने उसका श्रनुभव किया है ?" शिवाजी—"श्रव जी ! जयसिंह ने स्वयम् वचन दिया है कि "तुम्हें दिल्ली जाने में कोई श्रनिष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा।"

श्रन्नजी—"कपटाचारी श्रीरङ्गज़ेव यदि श्रापको क़ैद कर ले श्रथवा श्रापकी हत्या कर डाले तव जर्यासह किस प्रकार श्रापकी रत्ना करेंगे ?"

शिवाजी - "तव तो सन्धिलङ्घन का फल श्रौरङ्गज़ेव की श्रवश्य ही भोगना पड़ेगा।"

दत्तजी ! महाराष्ट्र-भूमि वीर-प्रसविनी है । श्रीरङ्गज़ेय के इस प्रकार के श्राचरण पर महाराष्ट्र-देश में युद्धानल प्रज्वलित हो जायगा । सारे समुद्र का जल उसे फिर वुक्ता नहीं सकेगा । श्रीरङ्गज़ेय श्रीर सारा दिल्ली-साम्राज्य उसमें भसा हो जायगा श्रीर पाप का फल लगकर रहेगा ।

शिवाजी के श्रपनी प्रतिशा में स्थिर समसकर लोगों ने श्रीर कुछ कहना उचित नहीं समसा, परन्तु थोड़ी देर के वाद शिवाजी ने फिर कहा—"पेशवाजी मूरेश्वर! श्रावाजी खर्णि देव! श्रवजी दत्त! श्राप लोगों के समान कार्य्यत्तम, विचलण शिक्तशाली महाराष्ट्र देश में कोई विरले ही होंगे। श्राप तीनों जने मेरे परोत्त समय में महाराष्ट्र देश पर शासन करना। श्रापके श्रादेश को लोग हमारा ही श्रादेश समस कर उसका पालन करेंगे। में केवल श्राज्ञा दिये जाता हूँ।"

मूरेश्वर, खर्णदेव श्रौर श्रन्नजी ने शासनभार ग्रहण किया।
परन्तु मालश्री ने फिर भी कहा—"ज्ञियराज! मेरी एक
प्रार्थना है। वाल्यकाल से मैंने कभी श्रापका साथ नहीं छोड़ा
इसलिए श्राह्मा दीजिए कि मैं भी श्रापके साथ दिल्ली चलूँ।"

श्राँखों में श्राँस् भर कर शिवाजी ने कहा—"मालश्री ! कोई घरतु संसार में ऐसी नहीं है जो हम तुम्हें न दे सकें। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।"

सीतापित ने भी चए भर के वाद कहा—"राजन् ! फिर श्रव मुक्ते विदा दीजिए । मुक्ते श्रपने व्रतसाधन के हेतु वहुत से तीथीं का भ्रमण करना है। जगदीश्वर शापको कुशल से रक्खें।

शिवाजी—"नवीन गोखामिन्! कुशल के साथ दीर्घयात्रा कीजिए। युद्ध के समय में फिर आपका स्मरण कहँगा। आपकी अपेज्ञा प्रकृत वन्धु हम देखने की आकांज्ञा नहीं रखते। आपके समान थोड़ी अवस्था वाले में हमने ऐसा तेज और साहस किसी दूसरे में नहीं देखा।"

फिर एक दीर्घश्वास त्याग कर दवे खर में कहा—"हाँ, केवल एक व्यक्ति को श्रीर देखा था।"

# बाईसवाँ परिच्छेद चाँद कवि का गीत

सौ सवार श्रीर एक हज़ार पैदल सैनिक लेकर दिल्ली के पास पहुँच गये। शहर से लग लेकर दिल्ली के पास पहुँच गये। शहर से लग लेकर दिल्ली के पास पहुँच गये। शहर से लग लेकर दिल्ली के पास पहुँच गये। शहर से लग लेकर दिल्ली के पास पहुँच गये। शहर से लग डेरा डाल दिया। सेना विश्राम करने लगी श्रीर शिवाजी चिकत होकर श्रपने मनको इथर उथर भ्रमण कराने लगे। श्रादिल्ली में श्राकर हमने भला किया है? त्या मुसलमानों की श्रधीनता स्वीकार करना वीरोचित है ? त्या श्रव भी लौट जाने का उपाय है ? इसी भक्तार सैकड़ों कल्पनायें उठा करतीं। योद्धा के मुखमएडल पर चिन्ता की रेखा श्रंकित रहने लगी। इससे पहले युद्ध के समय में भी शिवाजी को किसी ने इस प्रकार चितित नहीं देखा था।

शिवाजी श्रपने साथ तेजस्वी श्रौर उग्न स्वभाव श्रपने & वर्ष के वालक शस्भुजी को भी लिए लिए इधर उधर भ्रमण किया करते थे। कभी कभी वालक श्रपने पिता के गम्भीर मुख-मगडल की श्रोर भी देखा करता श्रौर उनके हृदय के भाव को कुछ कुछ समस भी लेता। रघुनाथपन्त न्यायशास्त्री नामक शिवाजी के पुरातन मन्त्री भी पीछे पीछे श्रा गये।

कुछ देर के पश्चात् शिवाजी ने मन्त्री से कहा, "न्यायशास्त्री, झाप कभी पहले भी दिल्ली आये हैं ?" न्यायशास्त्री—"हाँ, लड़कपन में मैंने दिल्ली को देखा था।" शिवाजी—"दूर से जो यह वहुविस्तीर्ण गु'वज की भाँति दीख पड़ती है श्राप वता सकते हैं कि यह क्या है ? श्राप प्रायः श्रनमने होकर उसे क्यों देखा करते हैं ?"

न्यायशास्त्री—"महाराज ! दिल्ली के पहले हिन्दू राजा पृथ्वीराज के दुर्ग के गुंबज दिखाई पड़ते हैं।

शिवाजी ने विस्मित होकर कहा, "श्रॅंय्! यह पृथ्वीराज का दुर्ग है ? यहीं उनकी राजधानी थी ? क्या इस जगह पर पहले हिन्दू राजा राज्य-शासन करते थे ? न्यायशास्त्रीजी ! वे दिन स्वप्न की भाँति व्यतीत हो गये। "क्या भारत के वे दिन लौटकर फिर श्रावेंगे या नहीं ? कुसुम के विलुप्त पत्र वसन्त में फिर देखे जाते हैं। क्या हमारे गौरव के दिन भी वहुरेंगे ?

न्यायशास्त्री—"भगवान की कृपा से सव कुछ हो सकता है। यदि ईश्वर की कृपा होगी ते। श्रापके वाहुवल से फिर वे दिन देखे जायँगे।

शिवाजी—"न्यायशास्त्री! लड़कपन में हमने कोकण देश में कई वार इस कथा को सुना है। चाँद किव के गीतों में भी इसका विषय मिलता है। श्राप उसे च्या समस्रते हैं? यह इटा फ़ूटा दुर्ग पहले वड़े बड़े महलों श्रीर राजभवनों से परि पूर्ण था। वहुत से योद्धा रहते थे, पताका श्रीर तोरण से शोभित एक विशाल नगर था। योद्धाश्री से भरी सभा में राजा वैटता था। श्राँख उठाकर जहाँ तक देखा जाता, पथ, घाट वाटिका, फुलवारी, नदी-तट सुभी कुछ नागरिकों के श्रानन्य श्रोर उत्सव के खान वने हुए थे। वाज़ार में वड़ा लेन देन होता था। उद्यानों में लोग श्रानन्द-मङ्गल किया करते थे। सरोन् वरों से ललनायें कलश भर भर जल लाया करती थीं श्रोर राजप्रासाद के पास सदा सेना सुसज्जित रहती थीं। हाथी, घोड़े इत्यादि भी खड़े रहतेथे। वजानेवाले श्रानन्दके वाजे वजाया करते थे। श्रभी प्रभात के सूर्य्य की सुन्दर किरणें भली प्रकार से निकल भी नहीं सकीं थीं कि उसी समय मुहम्भदगोरी के दूत ने राजसभा में प्रवेश किया। क्या इस वात को श्राप जानते हैं? "

न्यायशास्त्री—"राजन्! चाँद किव की वात ते। जानता हूँ, परन्तु श्राप उसे कह डालें। श्रापसे मुख से वह कथा वहुत मनोहर मालूम होगी।"

शिवाजी—"मुहमादगोरी के दूत ने राजा से कहा था— "वादशाह! मुहमादगोरी ने आपकी सलतनत के निस्फ़ हिस्से ही पर किनाअत करने का कस्द कर लिया है। क्या आप इसपर राज़ी हैं?"

महानुभाव पृथीराज ने उत्तर दिया था—"यदि सूर्य्यदेव आकाश में एक दूसरे सूर्य्य को स्थान दे दें, तो उसी दिन पृथ्वीराज भी अपने राज्य में दूसरे राजा को घुसने देगा।"

मुसलमान खफ़ीर ने फिर कहा—"महाराज! श्रापके खुसर ने मुहम्मदग़ीरी से सुलह कर ली है। श्राप लड़ाई के चक्त मुसलमानों श्रीर राठौड़ों की फ़ौज को एकजा देखेंगे।"

पृथीराज ने जवाव दिया—"श्राप श्वश्वुरजी से मेरा प्रणाम कहकर उनसे कहिएगा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि शीघ्र ही उनसे मिलकर उनके चरणरज को ग्रहण कहूँ।" यहुत जल्द चौहान-सेना इस प्रशस्त दुग से वाहर निकली थी श्रोर चौहान वीरों ने मुसलमानों तथा राठौड़ों की श्राँधी से पीड़ित घृल की भाँति भगा दिया था। वड़ी कठिनता से तो गोरी ने श्रपने प्राण बचाये थे!

रघुनाथ ! वह दिन गया । इस समय चाँद किन का गीत कीन गाने और कीन सुने ? परन्तु में जिस स्थान पर खड़ा हूँ एसके पूर्व गौरन को विचारने पर उन महाराजाओं की कीर्ति का स्मरण करने से स्वप्न की भाँति नई नई आशायें उठन लगतीं हैं । इस निशाल कीर्ति त्तेत्र में सदा के लिए श्रॅंथेरा नहीं लिखा है । भारतवर्ष का दिन फिर कभी लौटेगा । ईश्वर ! रुग्ण को आरोग्यदान दीजिए, दुर्वल को वलवान कीजिए, जीर्ण पद-दलित भारत-सन्तान को आपही उन्नति के शिखर पर वैठा सकते हैं।"

# तेईसवाँ परिचेबद

### रामसिंह

"आत्मा वै जायते पुत्रः"

दिल्लिक विवासी और उनके पुत्र शम्भुजी ज्यों ही डिरे में पहुँचे कि उसी समय एक प्रहरी ने श्राकर कि कि निम्न ! जयसिंह के पुत्र राम-

शिवाजी—"सादर ले श्राश्रो।"

उत्रख्यभाव शम्भुजी ने कहा—"पिताजी ! श्रापको बुलाने के लिए श्रौरङ्गज़ेव ने केवल दोही दूत भेजे हैं ?"

शिवाजी तो और जुज़े व की इस अपमानता से कुद्ध हो ही रहे थे; परन्तु उन्होंने इस विषय को प्रकाशित नहीं किया। इतने में रामिंसह शिविर में आ गये। राजपूत-युवक अपने पिता की भाँति तेजली और वीर है—और पिता ही के समान धर्मपरायण और सत्यित्रय है। तीं च्ए बुद्धि शिवाजी ने युवक के मुखमएडल को देखते ही उसके उदार और अकपट चरित्र को समक्ष लिया। परन्तु फिर भी उन्होंने, और जुज़ेव का इसमें छुछ कपट है—दिह्यी का प्रवेश विपत्ति-जनक तो नहीं है इत्यादि विपयों का कुछ भी परामर्श नहीं किया। रामिंसह ने अपने पिता ही से शिवाजी के वीरत्व की कथा कई वार सुनी थी।

इसीलिए वे महाराष्ट्रवीर पुरुप की श्रोर श्राश्चर्य की हिए छे देखने लगे। शिवाजी ने रामसिंह का श्रालिक्षन किया श्रीर कुशल-चेम पूछा।

थोड़ी देर के वाद रामसिंह ने कहा, "महाराज को मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था, परन्तु पिता जी से आपकी यशोवार्क्ता सविस्तर सुन चुका हूँ। अभी तक आप जैसा खदेशिपय, खधर्मपरायण वीर पुरुप मैंने नहीं देखा था। आज मेरे नयन सार्थक हुए।"

शिवाजी—"श्राज मेरे भी सौभाग्य हैं। श्रापके समान पितृतुल्य विचज्ञण, धर्मपरायण, सत्यित्रय बीर पुरुष राज-स्थान में विरला ही कोई होगा। दिल्ली में श्राते ही मुक्ते उनके पुत्र के साज्ञात् होने से वड़ा श्रानन्द हुश्रा। यह मेरे लिए उत्तम शक्जन है।"

रामसिंह—"राजन्! श्रापके दिल्ली-श्रागयन की वात जव सम्राट्ने सुनी है तब उन्होंने मुक्ते श्रापके निकट भेजा है। च्या श्राप नगर प्रवेश की श्राभिलापा रखते हैं ?"

शिवाजी-"प्रवेश के सम्बन्ध में आपका क्या परामर्श है?"

रामसिंह—"हमारे निकट तो श्राप श्रभी चले चलें, क्योंकि देर होने , से तो श्राधी चलने लगेगी श्रीर गर्मी श्रधिक सतावेगी।"

रामसिंह के इस सरत उत्तर को छनकर शिवाजी हँसने लगे। उन्होंने फिर कहा, "मैं यह नहीं पूँ छता। श्राप तो दिली में यहुत दिनों से रहते हैं। श्रापसे कोई वात छिपी न होगी? हमें दिल्ली में नयों बुलाया गया है—आप इस वात को तो अवश्य जानते होंगे।"

उदारचेता रामिंह, शिवाजी केमनोगत भावको समसकर हँस पड़े श्रोर कहने लगे, 'महाराज, जमा कीजिए। मैंने श्रापके उदेश को समसा नहीं था। यदि में श्रापकी जैसी श्रायका में होता तो सदेव पर्वतों में वास करता श्रीर श्रपने खज्ज पर भरोसा करता। खड्ग के तुल्य प्रकृत वन्धु श्रीर कोई नहीं है; किन्तु इस विषय को मैं नहीं जानता। जब पिताजों ने ही श्रापको दिल्ली में श्राने का परामर्श दिया है तो श्रापका श्राना श्रच्छा हुशा। वह श्रद्धितीय परिडत हैं। उनका परामर्श कभी व्यर्थ नहीं होता।

शिवाजी ने समस लिया कि दिल्ली में हमारे रोक लेने की कोई सम्भावना नहीं हुई है। यदि होगी भी तो रामसिंह उसे महीं जानता। परन्तु फिर भी उन्होंने कहा—"हाँ, श्रापके पिता ने ही सुके यहाँ भेजने का परामर्श किया है। मेरे श्राने के समय उन्होंने एक श्रीरवचन दिया है। कदाचित् उसे श्राप जानते हों?"

रामसिंह—"जानता हूँ, दिल्ली में आपको कोई कष्ट या विपद् न होने पावे। यही आपको वाक्य-दान दिया है और मुक्ते इसी का आदेश किया है।"

शिवाजी—"इसमें श्रापकी वया समाति है ?"

रामसिंह—''पिता का आदेश अवस्य पालनीय है। राज-ष्तों का वाका कभी मिथ्या नहीं होता। आप निरापद स्वदेश सीट जायँगे। इसमें दास कोई त्रुटि न होने देगा।" शिवाजी ने निस्संदेह होकर कहा—"तो श्रापका परामश प्रहण करता हूँ। देर होने से हवा कड़ी हो जायगी। चला इसी समय दिक्षी चले चलें।"

सय के सव दिल्ली की ओर चल खड़े हुए। समस्त पथ मुसलमानों के टूटे फूटे महलों से परिपूर्ण था। पहले मुसलमानों ने दिल्ली को विजय करके पृथ्वीराज के किले के समीप अपनी राजधानी वसाई थी। इसलिए वहीं पुरानी टूटी फूटी मसजिदें और क़वरें देखी जाती हैं। संसार-प्रसिद्ध फुतुवमीनार यहीं वना हुआ है। धीर वीर नये नये सम्राट् और उत्तर को हटकर अपने अपने राजमहल वनवाते गये इस प्रकार दिल्ली उत्तरवाहिनी होती गई। शिवाजी ने चलते चलते नहीं मालूम कितनी मसजिदों, मीनारों और क़वरों को देख डाला। रामसिंह और शिवाजी साथ साथ चले जाते थे और एक दूसरे की सभ्यता की मन ही मन प्रशंसा करते जाते थे।

रास्ते ही में लोदी ख़ानदान के बादशाहों की बड़ी बड़ी क़बरें दीख पड़ीं। हर एक क़बर पर गुम्बज़ और महल बने हुए थे। जब अफ़गोनियों का गौरव सूर्य्य छिपा चाहता था उस समय भी दिल्ली वहीं बसी हुई थी। हाँ, उसके बाद से पीछे खसकती गई।

फिर हुमायूँ का भारी मकवरा दीख पड़ा। उसके पश्चात् चौंसठ खम्भे की इमारत मिली। फिर एक सुनसान कवरस्तान पड़ा। पृथ्वीराज के किले से वर्तमान दिल्ली तक ग्राते श्राते शिवाजी को मालूम हुआ कि भारतवर्ष का इतिहास इसी रास्ते में श्रङ्कित है। एक एक महल श्रौर कृत्र उस इतिहास- पुस्तक के एक एक पन्ने हैं श्रोर एक एक दीवाल उसके श्रवार हैं। नहीं मालूम विकराल काल ने ऐसा इतिहास श्रीर भी कहीं लिखा है कि नहीं।

शिवाजी श्रौर श्रागे वढ़ गये। रामसिंह ने शिवाजी को सम्बोधन करके कहा, "महाराज, देखिए। यह हमारे पिताजी ने मन्दिर वनवाया है। राजन्! इस मन्दिर में ज्योतिय गणना की जाती है श्रौर इसका नाम मान-मन्दिर है। रात के समय ज्योतियी लोग अपर वैठकर नत्त्रश्रों की गणना करते हैं।"

शिवाजी—"श्रापके पिताजी जिस प्रकार वीर हैं उसी प्रकार बुद्धिमान् भी हैं। संसार में सर्वुगुणसम्पन्न ऐसे मनुष्य विरले ही हैं।"

दिल्ली की सीमा के भीतर प्रवेश करते ही शिवाजी का हृद्य एक वारही काँप उठा, तुरन्त उन्होंने घोड़े को थमा लिया; श्रीर पीछे की श्रोर देखने लगे, श्रीर सोचने लगे कि श्रभी तक तो स्वाधीनता है परन्तु थोड़ी ही देर वाद वन्दी हो जाना भी सम्भव है। परन्तु उसी समय उन्होंने जयसिंह के निकट जो वाक्यदान दिया था स्मरण हो श्राया श्रीर जयसिंह के पुत्र का उदार मुखमण्डल देखकर श्रपने कमर में "भवानी" नामक खड्ग का दर्शन कर दिल्ली में प्रवेश किया।

स्वाधीन महाराष्ट्रीय योद्धा उसी समय वन्दी हो गये।

## चोबीसवाँ परिच्छेद

#### दिल्ली

विकित्ति हो आज मनोहर शोभा धारण किये हुए है। यद्यपि औरक्षज़ेव स्वयम् तड़क भड़क को पसन्द नहीं करता, परन्तु राज-काज के साध-पसन्द नहीं करता, परन्तु राज-काज के साध-नार्थ चमक दमक की आवश्यकता है। इसे वह ख़ूव जानता था। आज शिवाजी दिरद्र महाराष्ट्र देश से विपुल अर्थशाली सुगलों की राजधानी में आया है। सुगलों की चमता, सम्पत्ति और अर्थशासुर्थ्य की देख कर शिवाजी अपनी हीनता को समभ जायगा। किर वह सुगलों के साथ लड़ाई करने का साहस नकरेगा—औरक्षज़ेव ने इन्हीं उद्देशों के साध-नार्थ ऐसी नुमाइश वना रक्खी थी!

शिवाजी और रामसिंह साथ साथ राजमार्ग पर चलने लगे। रास्ते से होकर सैकड़ें। अश्वारोही और पैदल सेना इधर उधर चल रही थी। सारा शहर मनुष्यों का जक्षल मालूम होता था। सीदागरों और दूकानदारों ने अपनी अपनी दूकानें। की विविध प्रकार की वस्तुओं से सुशोभित कर रक्खा था और वहुमूल्य वस्तुओं तथा चाँदी, सेने के पदार्थों की सब से आगे कर रक्खा था। किसी किसी मकान पर निशान उड़ रहा था। कहीं लोग अपनी छतेँ। पर आ उटे थे। जुल कामिनियाँ प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय योद्धा को भरोखों में से निहार रहीं थीं। रास्ते से होकर असंख्य पालकी, नालकी, हाथी, घोड़ा,

राजा, मनसवदार, शेख़, श्रमीर श्रौर उमरा लोग हर समय चला करते थे। वड़े वड़े हाथी सुन्दर सुन्दर गहने पहने लाल वस्त्र की भूल धारण किये शुएड उठाये नाचते मतवाली चाल से चले जा रहे थे। कहीं कहार "कङ्कड़ है—वच कर हूँ हूँ" करते हुए डोली उठाये चले जा रहे थे। शिवाजी ने कभी ऐसा शहर नहीं देखा था, पूना श्रौर रायगढ़ की तो वात ही क्या थी।

चलते चलते रामसिंह ने तीन सुफ़ेंद गुम्वजों के। दिखाया श्रीर शिवाजी से कहा—"यह देखिए यही जुम्मा मसजिद है ! शाहजहाँ वादशाह ने संसार का धन एकत्रित करके इस मस-जिद के। यनवाया है। सुना है कि इसके श्रनुसार संसार में कोई दूसरा भवन नहीं है।

शिवाजी विस्मित हो उधर देखने लगे, कि मसजिद वड़ी लम्बी चौड़ी है। सुर्ज़ पत्थर की फ़सील वनी हुई है। गुम्बज़ उसके वड़े ऊँचे हैं।

इस अपूर्व मसजिद के सम्मुख ही राजमवन और किले की सुर्ज फ़िला देख पड़ती थी। दुर्ग के पीछे यमुना नदी वह रही थी। सामने शाहराह आदिमयों से खचाखच भरा हुआ था। इसके समान उस समय भारतवर्ष में और कोई दूसरा था। शायद संसार में कोई दूसरा था या नहीं इसमें संदेह है। किले की फ़िसील पर सैकड़ें। निशान हवा लगने से फहराते थे, जिससे मुग़ल-सम्राट् की जमता और उनका गौरव मकाशित होता था। दरवाज़े पर एक प्रधान मनसवदार की नौकरी थी। किले के वाहर सैनिकों का पहरा जमा हुआ था। उनकी वन्दूकों और किरचों पर सूर्य्य की किरण पड़कर उन्हें

चमका रही थीं। किरचों में लाल लाल निशान लगे हुए थे। किले से किले के सामने हज़ारों लोग कय-विकय कर रहे थे। किले से मसजिद तक श्रादमियों से खचाखच भरा हुआ था। हिन्दु-स्तान के वड़े वड़े लोग हाथियों, घोड़ों, पालिक यों पर सवार किले से वाहर भीतर श्राया जाया करते थे। उनके वस्त्रों की चमक दमक से आँखें चौंधिया जाती थीं। लोगों के के लाहल से कान फटे जाते थे। परन्तु प्राचीरों पर तोगों की श्रावाज़ इन सब को पार कर जाती थीं श्रीर माना ज़ोर ज़ोर से लोगों को अनुना रही थी। इन सब खानों को वड़े विस्मय के साथ देखते देखते शिवाजी रामसिंह के साथ दुर्ग-द्वार लाँघ गये।

प्रवेश करते समय शिवाजी ने तो कुछ देखा उससे वे श्रीर भी विस्मित हो गये। चारोंश्रोर वड़े वड़े "कारख़ाने" हैं। सैकड़ों कारीगर वादशाह के लिए माँति माँति की चीज़ें बना रहे हैं; श्रपूर्व ज़रदोज़ी का काम वन रहा है, मलमल श्रीर छीटें तैयार की जा रही हैं। क़ीमती ग़लीचा, तम्बू, परदा श्रीर शाल-दुशाले भी वनाये जा रहे हैं। वेगमों के लिए सोने की चीज़ों की गणना नहीं किन्तु मिणयों के श्राभूपण तय्यार किये जा रहे हैं। खिलौने इत्यादि की कहाँ तक सूची दी जाय, जितने उत्तम शिल्पकार भारतवर्ष में थे वे सब शहंशाह से बड़ी वड़ी तनख़ाह पाते थे श्रीर क़िले ही में काम करते थे।

शिवाजी को इन सभों के देखने का श्रवसर नहीं मिला श्रीर सीधे "दीवान श्राम" के पास पहुँच गये। वादशाह यहाँ श्रपने वज़ीरों के साथ द्रवार किया करता था। परन्तु शिवाजी के। श्रपना गौरव जताने के लिए श्राज का द्रवार जगत्विख्यात "दीवान-ख़ास" में लग रहा था। शिवाजों ने उसी जगह पहुँच कर देखा कि प्रासाद के भीतर लाल मिएयों से विनिर्मित सूर्य-किरणों के तुल्य "मोरिसंहासन" (त्र लेताऊस) के ऊपर शाहं-शाह श्रोरङ्ग वे वैठा हुशा है श्रीर उसके चारों श्रोर चाँदी की चौकियों पर भारतवर्ष के श्रयगण्य, राजा, मनसबदार, उमरा श्रीर सिपहसालार लोग चुपचाप वैठे हुए हैं। शिवाजी का परिचय देने के लिए रामसिंह राजसदन में पहले ही से पहुँच गये।

शिवाजी ने श्रौरङ्गज़ेव के इस श्रभिपाय को पहले ही से समस लिया था कि श्राज शहर की शोभा क्यों वढ़ाई गई है, परन्तु जिस समय वे राजसदन में पहुँचे उन्हें भले प्रकार से निश्चय हो गया। जिसने वीस वर्ष से वरावर लड़कर अपनी श्रौर स्वजातियों की स्वाधीनता की रचा की है वही महात्मा श्राजसम्राट् की अधीनता खीकार करके वादशाह की मुलाकात के लिए दिखी चले श्राये हैं। देखना है कि श्रीरङ्गजेव उनका किस प्रकार से श्रातिथ्य करते हैं। शिवाजी श्राज एक मामूली कर्मचारी की भाँति श्रीरङ्गजेव के महलों में खड़े हैं! यद्यपि शिवाजी का रक्त उवल उठा परन्तु उन्हें सामान्य कर्मचारी की तरह "तसलीम" करके "नज़र" देनी पड़ी। श्राज श्रौरक्षज़ेव का उद्देश सिद्ध हुआ। इसी उद्देश के साधनार्थ औरङ्गजेव ने आज शिवाजो से "नज़र" ग्रहण की है। परन्तु शोक है कि उसने शिवाजी का कुछ भी शादर न किया और "पञ्चहजारियीं" की श्रेणी में उन्हें वैठने का श्रादेश किया। शिवाजी के नयन श्रक्षि-वत् प्रज्वितत हो उठे, शरीर काँपने लगा। उन्होंने दाँतों से श्रपने होड को द्वा कर रूपएकप से कहा—"क्यों, शिवाजी पञ्च-

हज़ारी ! यदि सम्राट् महाराष्ट्र देश में चले तो वह देख सकता है कि शिवाजी के श्रधीन कितने पश्च हज़ारी हैं श्रोर वे भी तलवार चलाने में दुर्व्यल नहीं हैं।"

श्रावश्यकीय कार्य्यसम्पादन हुशा। वादशाह उठकर पास ही ऊँचे सुफ़ेद संगमरमर से वने हुए जनानख़ाने में चला गया। उसी समय नदी के स्रोतों की भाँति किले से श्रसंख्य लोकस्रोत निर्गत होने लगा। जिसका जहाँ खान था वह वहीं चला गया। सागरको भाँति विस्तीर्ण दिल्ली-नगर में लोकस्रोत विलीन हो गया।

शिवाजी के रहने के लिए एक मकान निर्दिष्ट हुणा था। रोप से भरे हुए शिवाजी सन्ध्या होते होते उस मकान में पहुँचे श्रीर चुपचाप श्रकेले वैठकर चिन्ता करने लगे।

थोड़ी देर के वाद राजसदन से यह संवाद श्राया कि शिवाजी ने नाराज़ हो कर जो कुछ कहा था वादशाह ने वह सव ख़न लिया है। परन्तु वे शिवाजी को दगड देना नहीं चाहने किन्तु श्रव वे शिवाजी से भविष्य में कभी मिलना भी नहीं चाहते श्रोर न शिवाजी श्रव कभी दरवार में जाने पावेंने। शिवाजों ने समक्ष लिया, भविष्यत् श्राकाश मेघाच्छ्रव हो रहा है। व्याधा जिस प्रकार सिंह को फँसाने का जाल फैलाता है, करूर दुष्ट बुद्धि श्रोरङ्ग के भी धीरे धीरे उसी प्रकार शिवाजी को केंद्र करने के लिए मन्त्रणा-जाल फैला रहा है। शिवाजी मन ही मन विचारने लगे—"व्या इस जाल को काट कर फिर स्वाधीन हो सकूँगा? हा सीतापित गोस्वामी! चिरस्थायी युद्ध की तुम्हीं ने शिवा दी थी। वही वात श्रव याद श्राती है।

श्रीरङ्गजेब! सावधान! शिवाजी तो तुम्हारे निकट सत्य का पालन करे श्रीर तुम उससे छल करो। याद रक्को शिवाजी भी इस विद्या में शिश्रु नहीं है। भवानी तुम साजी रहो। महा-राष्ट्र देश में फिर समरानल प्रज्वित कहाँगा श्रीर सारा दिल्ली नगर श्रीर मुसलमान-साम्राज्य एकबार ही उसमें मस्मीभूत हो जायगा।

### पद्यीसवाँ परिचेबद

### निशा का आगम्तुक

"विभृति-भृषिताङ्ग ! तुम कौन १"

िटिटिटिटि हैं दिन में शिवाजी ने औरक्षज़ेव के उद्देश की हिंदि हैं स्पष्टकप से समस्त लिया। शिवाजी किर हैं स्पष्टकप से समस्त लिया। शिवाजी किर हैं स्वदेश की न लौट सके और वह चिरकाल के टिटिटिटिटि लिए वन्दी हो जाय, महाराष्ट्रीय फिर साधीनता लाभ न कर सकें—यही औरक्षज़ेव का उद्देश था। शिवाजी औरंगज़ेव के इस कपटाचार से यत्परोनास्ति रुष्ट हो गयें, परन्तु कोध की छिपा कर दिल्ली से निकल जाने की चिन्ता करने लगे।

शिवाजी के चिरविश्वस्त मन्त्री रधुनाथपन्त न्यायशास्त्री सदा शिवाजी के साथ इस विषय में सेंचि-विचार किया करते। वहुत तर्क-वितर्क करने के पश्चात् उन्होंने निश्चय किया कि पहले देश प्रत्यागमन के लिए सम्राट् से श्रनुमित ले ली जावे, जब श्रनुमित न दें तब उपाय करके चल देना चाहिए।

परिडतप्रवर न्यायशास्त्री रघुनाथ ने शिवाजी के इस उद्देश को राजमहलों में पहुँचाने का भार लिया।

श्रावेदन पत्र में शिवाजी के दिली श्राने का कारण स्पष्ट रीति से लिखा गया, शिवाजी ने दिल्ली की सेना का साथ देकर जो जो कार्य्य सम्पादन किये थे श्रीर जिन्हें सम्राद् ने भी स्वीकार कर लिया था उन सब का उल्लेख किया गया और यह भी लिखा गया कि वादशाह ने दिल्ली में उन्हें किस लिए बुलाया था ! उसके पश्चात् शिवाजी की यह भी प्रार्थना थी कि "हमने जिस कार्य्य-साधन के लिए कहा था उसके साधन में अब भी प्रस्तुत हैं, विजयपुर और गेलकुएडा के राज्य को सम्राट् को अर्थानता में लाने के लिए यथासम्भव सहायता करेंगे। यहि सम्राट् हमारी सहायता नहीं चाहते ते। हम उनकी दी हुई जागीर को वापस भी कर संकते हैं। इस प्रान्त का जल-वायु हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए वड़ा अनिष्टकारक है। इस देश में हमारा रहना असम्भव है।"

रधुनाथ न्यायशास्त्री इसी प्रकार का स्रावेदन पत्र लेकर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत हुए। बादशाह ने उसका जो उत्तर दिया उसमें पचासों तरह की बातें थीं, परन्तु शिवाजी के चले जाने की कोई बात न थी। स्त्रव शिवाजी ने स्त्रोर भी निश्चय कर लिया कि "बादशाह का स्त्रभिप्राय सदैव बन्दीगृह में रखना ही है। इसलिए इस पाश से निकलने का सुदृढ़ उपाय करना चाहिए।"

ऊपर की घटना के कई दिन चाद, एक दिन, शिवाजी जङ्गलों में दैठे कुछ विचार रहे थे। सन्ध्या हो गई थी, सूर्य्यदेव श्रास्ताचल के। प्रश्चानित हो रहे थे, परन्तु श्रभी श्रम्धकार नहीं हुआ था। राजमार्ग से होकर श्रभी तक लोगों का श्राना जाना चन्द नहीं हुआ था। देश देश के मनुष्य श्रपनी निराली निराली सजधज में श्रपने कार्य्य सम्पादन के निमित्त इधर उधर धूम एहे थे। कहीं कहीं श्वेताङ्ग मुगल तेज़ी से चले जा रहे थे श्रीर कहीं पर दे। चार काले हवशी काफ़िर भी धूमते फिरते दील

पड़ते थे। फ़ारस, श्ररव, तातार श्रोर तुरिकस्तान के सौदागर श्रोर मुसाफ़िर लोग इस समृद्धिशाली नगर में व्यापार के लिए श्राये हुए थे। हिन्दू श्रोर मुसलमान सैनिक, राजा, मनसवदार श्रोर श्रमीर उमरा इधर उधर टहल रहे थे।

. धीरे धीरे आदमियों की भीड़ कम होने लगी, और दिल्ली के असंख्य दुकानदार अपनी अपनी दुकान वन्द करने लगे। शहर का शोर गुल वन्द होने लगा और एकाध घर में चिराग़ भी जलने लगे। दूर की अद्यालिकायें धीरे धीरे नज़रों से ओकल होने लगीं। आकाश में दो एक तारे भी दीख पड़ने लगे। अव पश्चिम की दिशा से रिक्तमाच्छ्या भी लुप्त हो चली। शिवाजी पूर्व की ओर देख रहे थे। देखते क्या हैं कि शान्त, विस्तीर्ण, दिगन्तप्रवाहिनी यमुना नदी शान्त भाव से अनन्त सागर की ओर वहीं चली जाती है।

उसी निस्तब्धावला में जुम्मा मसजिद से "श्रज़ाँ" का उच शब्द होने लगा, श्रोर इस शब्दकी प्रतिध्विन चारों श्रोर से श्राने लगी। शिवाजी भी चुपचाप उसी गम्भीर स्वर को सुनने लगे। कुछ देर के पश्चात् उन्होंने फिर श्रन्थकार की श्रोर लौट कर देखा तो केवल सुफ़ेद सुफ़ेद जुम्मा मसजिद के मीनार कुछ कुछ दीख पड़ने लगे, हाँ, श्रोर राजमहलों की लाल दीवारें पर्वत-श्रेणियों की भाँति मालूम होने लगीं।

रजनी गम्भीर हुई, परन्तु शिवाजी का चिन्तासूत्र श्रभी तक छिन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनको पहली सब वाते एक एक करके आज याद आ रही हैं। जैसे—बाल्यकाल के सुहद्वर्ग, बाल्यकाल की आशाये और उद्यम, साहसी श्रीर उन्नत चरित्र पिता शाहजी, पितृनुत्य वाल्यसुहृद् दादाजी कनाईदेव, गरीयसी: भाता जीजी ! जिसने वीरमाता के समान शिशु शिवाजी को सहाराष्ट्र की जय कथा सुनाई थी, विषद् में धैर्य्य दिया था खार लड़ाई में उत्साहित किया था !

उसके पश्चात् योवनावस्थाकी उन्नतं श्राशायं, उन्नतकाय्य-परम्परा, वुर्गविजयं, देशविजयं, राज्यविजयं, विपद् पर विपद्, लड़ाई पर लड़ाई, श्रपूर्व जय-लाभ, दौईंगडप्रताप, दुईमनीय उच्चाभिलापा—रसी प्रकार शिवाजी ने श्रपने वीस वर्ष के सारे कार्य्यों का पर्यालोचन कर डाला श्रीर देखा कि प्रत्येक वत्सर श्रपूर्वविजय श्रथमा श्रसस साहसी कार्य्यों से श्रिङ्कतं श्रीर समुज्वल है।

प्या यह सव व्यर्थ है ? प्या यह आशा मायाविनी है ? ना, ख्रव भी भविष्यत् आकाश गौरव-नत्तत्र से हीन नहीं हुआ है ? श्रव भी भारतवर्ण मुसलमान राज्य से छुटकारा पावेगा और हिन्दूराज्य सकवर्ती राजा कें सिर पर राजच्छ्व सुशोभित करेगा।

शिवाजी इसी प्रकार की चिन्ता करते थे कि प्रहर रात व्यतीत हो जाने का घंटा वजा। राजमहलों के नक्कारख़ाने से नौवत वजकर सारे शहर को स्चित करने लगी। श्रभी नौवत का शब्द श्राकाश में लीन नहीं हुश्रा था कि शिवाजी को श्रपने गवाच के सामने एक दीर्व मनुष्यमूर्त्ति दीख़ पड़ी।

विस्मित होकर शिवाजी खड़े हो गये, श्रीर उसी श्राकृति की श्रोर तीव्रदृष्टि से देखने लगे। उन्होंने चुपचाप कमर से सलवार निकाल ली। श्रपरिचित श्रागन्तुक शिवाजी की लंमाति लिए विना ही सीधे शिवाजी के पास चला श्राया श्रीर फिर धीरे थीरे ललाट श्रीर भूयुगल की पींछने लगा।

शिवाजी ने तीव्ण दृष्टि से देखा कि आगन्तुक के सिर पर जटाजूट है, और सारे शरीर पर भस्में रमा हुआ है। हाथ में किसी प्रकार का घस्त्र भी नहीं है। आगन्तुक शिवाजी के वध करने की भेजा हुआ वादशाह का गुप्तचर भी नहीं है। परन्तु यह है कीन ?

उस श्रंधेरी रात में श्रागन्तुक ने शिवाजी की श्रोर देखकर कहा—"महाराज की जय हा !"

श्रन्थकार के कारण शिवाजी उसे पहचान नहीं सके, परन्तु उसके खर को सुनते ही समक्ष गये। जगत् में प्रकृत बन्धु विरले ही हैं; विपदाबिशा में ऐसे वन्धु को पाकर हद्य पुलकित हो जाता है। शिवाजी ने सीतापित गोस्वामी को प्रणाम करके सानन्द श्रालिङ्गन किया, श्रीर सादर पास वैठाया। थोड़ी देर के वाद एक दीपक जला कर शिवाजी ने कहा— "वन्धुवर! रायगढ़ की क्या दशा है? श्राप वहाँ से कव श्रीर किस प्रकार यहाँ श्राये हैं? इतनी दूर श्राने का क्या प्रयोजन था? श्रीर ऐसो श्रुंधेरी रात में गिलियों में होकर श्राने का कारण क्या है?"

सीतापति—"महाराज ! रायगढ़ में सब कुशल है। श्रापने जिन मिन्त्रियों की राजभार सोंपा है वे सब बड़ी बुद्धिमानी से कार्य्य कर रहे हैं। उनके प्रवन्ध्य में श्रमङ्गल होने की कोई सम्भावना नहीं है। परन्तु हम इस विषय की श्रच्छी तरह नहीं जानते, त्योंकि श्रापके चले श्राने के पश्चात् हम भी चले श्राये

थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि व्रत के सावनार्थ मुके देश देश का पर्यटन करना पड़ता है। इस व्यवस्था में जभी व्यापका साजात् है। जाय तभी मेरा सौभाग्य है।"

शिवाजी—"परन्सु फिर भी विना कारण श्राप भरोखों में होकर कभी नहीं श्रासकते। कारण क्रंपयाप्रकाशित कीजिए।"

सीतापति—"अञ्झां, निवेदन करता हूँ। परन्तुं पहले आप यह बता दें कि जब से आप यहाँ आये हैं तब से सकुशल ती हैं ?"

शिवाजीं—"शरीर से तो कुशल हूँ, परन्तु मन की कुशलता कहाँ ?"

सीतापति—"जब आपसे और वादशाह से सन्धि हो गई तव फिर शत्रुता कहाँ ?"

शिवाजी—"भला मेढ़क और सर्प की मित्रता कव तक रह सकती है ? सीतापित ! श्रीप सब कुछ जानते हैं और श्रिक सुके मत लंजाइए। यदि रायगढ़ में श्रीपका परामर्श मान लेता तो कंकण देश श्रथवा पर्वत-कन्दराओं में भी निवास करके श्राज तक स्वाशीन रहता श्रीर श्राज खल बादशाह की वार्ती में पड़ कर दिल्ली में बन्दी न होता।"

सीतापित—"प्रभु । श्रात्म तिरस्कार मत कीजिए। मनुष्य मान श्रान्ति में पड़ सकते हैं। यह जगत् ही ग्रान्ति से परिपूर्ण है। श्रापकादोष नहीं है। श्रापने सन्धिक वाक्यों पर विश्वास करके सदाचार का व्यवहार किया और वहाँ से यहाँ चले श्राये, परन्तु वाद्शाह कपटाचार का दोषी है। यदि ईश्वर ने खाहा तो उसे इसका फल चंखाया जायगा। मंसु । छलियों की फुशलता नहीं। श्राज जिस पाप के ग्रारा उसने श्रापको वन्दी किया है उसी के फलरूप में वह सवंश नष्ट होगा। महाराज! श्रापने रावगढ़ में जो वात कही थी, महाराष्ट्रियों के। वह वात भूली नहीं है। श्रीरक्षज़ेय यदि फणटाचरण करेगा तो समस्त महाराष्ट्र देश में इस प्रकार युद्धानल प्रज्वलित हो जायगा कि सारा मुज़ल-साम्राज्य उसमें जल कर भरम हो जायगा।" यह सुनते ही उत्साह श्रीर उल्लास से शिवाजी के नयन जलने लगे। उन्होंने कहा—"सीतापित! यह श्राशा श्रभी लोप नहीं हुई है। श्रव भी श्रीरक्षज़ेय यह देखेगा कि महाराष्ट्र देश जीवित है! परन्तु श्रोक! कि हमारे वीरायगएय सेनापित तो मुग़लों से संवाम करें श्रीर में दिल्ली में पढ़ा रहूँ!"

सीतापित—"शीरक्रज़ेय जय गगनसञ्चारी वायु की जाल से रोफ लेगा तय ता यह सम्भव है कि वह श्रापका वन्दी रख सके, श्रान्यथा नहीं।"

शिवाजी ने हैंस कर कहा—"ज़रा घीरे श्रीरे वोलिए। इससे तायह निश्चय होता है कि श्रापने यहाँ से निकलने का फोई उपाय कर लिया है तब तो श्राधीरात के समय यहाँ चले श्राये हैं।"

सीतापित—"श्राप तीस्णवुद्धि हैं। श्रापसे कोई वात हिपी नहीं रह सकती।"

शिवाजी—"श्रच्छा घह उपाय फा है १"

सीतापति—"श्रंधेरी रात में ते। श्राप याँदी छुनवेश धारण करके यहाँ से निकल सकते हैं। यद्यपि दिशी के चारों श्रोर शहर-पनाह है परन्तु पूर्व की श्रोर एक लैहिशलाका के स्थापित होने के कारण कुछ भाग फ़सील का ख़ाली है, जिसे कृद जाना भहाराष्ट्रियों के निकट कोई कठिन नहीं है; श्रीर दूसरी श्रोर नदी के पास श्राठ मलाह खड़े हैं वह तुरन्त ही नाव पर सवार कराके मथुरा पहुँचा देंगे। वहाँ श्रापके सेकड़ों मित्र श्रीर बन्धु हैं। सेकड़ों देवालयों में श्रनेक श्रम्मीतमा पुजारी हैं। उनके द्वारा श्राप श्रनायास ही खदेश को लैंग्ट सकते हैं।"

शिवाजी—"में आपके उद्योग से वड़ा सन्तुष्ट हुआ। आपके समान वन्धु दूसरा कोई नहीं देखा जाता। परन्तु यदि फ़सील कृदते समय किसी ने देख लिया तो भागना कठिन होगा, फिर तो औरङ्गज़ेव के हाथ से मारा जाना निश्चय है।"

सीतापित--"जहाँ लोहरालाकार्यं रक्की गई हैं वहीं श्रापके दस सिपाहियों का पहरा है। जो कोई श्रापको रोके टोकेगा वह श्रवश्य ही सृत्यु की प्राप्त होगा।"

शिवाजी—"यदि नौका चलने पर तीरस्य कोई प्रहरी सन्देहवश नौका रोक दे तो ?"

सीतापित—''श्राठों मल्लाह श्रापही के छुझवेशी योद्धा हैं। उनका शरीर वर्माच्छादित है श्रोर वे सव तरह से सुसिद्धित हैं। सहसा कोई नौका रोक ले! भला किसके मुँह में वत्तीस इँत हैं ?"

शिवाजी—"मथुरा पहुँचने पर यदि कोई यथार्थ वन्धु न मिले ?"

सीतापति—"श्रापके पेशवाजी के वहनोई मथुरा ही में हैं। के श्रापके चिर परिचित श्रीर विश्वस्त हैं—यह श्राप भी जानते हैं। मैं श्राज उन्हीं के पास से श्राता हूँ। लीजिए यह उनका पत्र पिंहए।

सीतापित ने श्रपने वस्त्रों से निकाल कर एक पन शिवांजी के द्दाथ में रख दिया। शिवाजी ने ज़ोर से हँस कर कहा— "लो, पत्र तुम्हीं पढ़ो।"

सीतापित लिजात हो गये—उन्हें श्रव स्मरण हुश्रा कि "शिवाजी तो श्रपना नाम भी नहीं लिख सकते—लिखना पढ़ना तो उन्होंने सीखा ही नहीं।"

सीतापित ने पत्र पढ़कर सुनाया। जिस जिस वस्तु की श्रावश्यकता थी मूरेश्वर ने सब कुछ ठीक कर रक्खा है। ख़त में इसका विस्तार भलीभाँति था।

शिवाजी ने कहा—"गोस्नामिन्! श्रापका सारा जीवन यागयज्ञ ही में व्यतीत नहीं हुआ है। श्रापके समान तो शिवाजी का मन्त्री भी कार्व्यसम्पादन नहीं कर सकता। किन्तु फिर भी एक वात है। हम तो चले जायँ परन्तु हमारा पुत्र कहाँ रहेगा, हमारे विश्वस्त मंत्री रघुनाथपन्त श्रीर पिय सुहृद् तन्नजी मालश्री कहाँ जायँगे? भला हमारे सैनिक किस प्रकार श्रीरङ्ग-ज़ेव के कोपसागर से तर सकेंगे?"

सीतापति—"श्रापका पुत्र, पिय सुहृद् श्रीर मंत्री सभी श्रापके साथ श्राज रात को जा सकते हैं। श्रापकी सेना यदि दिल्ली में पड़ी भी रहे तो कोई हानि नहीं।श्रीरङ्गज़ेव उनका क्या कर सकता है। श्रन्त में उसे छोड़ते ही वनेगा।"

शिवाजी—"सीतापित ! श्राप श्रीरङ्गजेव की नहीं जानते। यह श्रपने भाइयों की मार कर सिंहासन पर वैठा है।" सीतापति—"यदि श्रौरङ्गज्ञेव श्रापके सैनिकों पर कोई कठोर श्राज्ञा देगा तो लोग श्रापका निरापद समक्ष कर मरने श्रौर मारने को प्रस्तुत हो जायँगे।"

शिवाजी थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ विचारने लगे। फिर प्रकटकप में उन्होंने कहा—"गोसामिन्! में आपके उद्योग और परिश्रम का चिरवाधित हूँ, परन्तु शिवाजी आपने भृत्यों और आत्मीयों को आपत्ति में छोड़कर मुक्त होना नहीं चाहता। यह भीरुता का कार्य्य मेरे किये।न होगा। सीतापित ! कोई दूसरा उपाय सोचो, नहीं तो इस उपाय को छोड़ दो।"

सीनापति—"श्रन्य कोई उपाय नहीं है ।"

शिवाजी—"तव समय दो, शिवाजी का यह पहली श्रापदा नहीं है। शिवाजी उपाय स्नाचने में कचा नहीं है।"

सीतापति—"समय नहीं है। श्राज ही की रात श्राप निकल चलें, नहीं ते। कल श्रापका निकलना कठिन हों जायगा।"

शिवाजी—"क्या श्रापने किसी योगनल से यह जान लिया है। हम तो नहीं जानते, यदि श्रापका कथन वास्तव में यथार्थ निकले तो भी शिवाजी का दूसरा कोई वक्तव्य नहीं है। शिवाजी श्राश्रित, प्रतिपालित लोगों की विपत्ति में छोड़कर श्रातमपरित्राण नहीं किया चाहता। मोस्वामिन। यह जत्रिय धर्मा नहीं है।"

ंसीतापति—"प्रभुः! विश्वासघातको को प्राणदर्गंड देना चित्रयों का परम कर्त्तव्य है। श्रतः श्रीरङ्गजेव, को यही द्राड देना उचित है। इसलिए श्राप सुदूर महाराष्ट्र देश की घापस घलें। फिर चहीं से सागरतरङ्गवत् समरतरङ्ग प्रवाहित कींजिए, जिसमें श्रीरङ्गजेव का सुखस्वप्रभङ्ग हो जाय श्रीर उसकी साम्राज्य कृषी नीका, जो पाप के पत्थरों से भारी हो रही है, श्रतुल रण सागर में मग्न हो जाय।

सिवाजी—"सीतापित ! जो ब्रह्माएड के राजा हैं वही श्रीरक्षज़ेव के दएड देंगे। मेरी वात माना, इसमें श्रधिक विलम्ब नहीं है। शिवाजी श्राश्रितों की छोड़ नहीं सकता।"

सीतापित—"प्रभु ! श्रवमी श्राप श्रपनी प्रतिका की त्याग दीजिए। ज़रा ध्यान से विचारिए। कल सीचने का श्रवसर नहीं मिलेगा। श्राप कल क़ैद है। जायँगे। '

शियाजी—''तो है। श्राश्रितों की छोड़ नहीं सकता। शियाजों की यह प्रतिमा श्रदल है।"

सीतापित चुप हो रहे। शिवाजी ने देखा कि उनकी श्राँखों से श्राँस् निकल रहा है। मुरन्त उन्होंने सीतापित का हाथ पकड़ कर कहा—"गोसामिन्! दोप ग्रहण न कीजिए। श्रापके यल, श्रापकी चेएा, हमारे हदय से श्राजन्म मिटने की नहीं। रायगढ़ में श्रापका धीर-परामर्श श्रीर दिल्ली में मेरे उद्धारार्थ श्रापका यह उद्योग मेरे हदय में श्रंकित हा गया है। श्राप रूपा करें, श्राप ही के परामर्श द्वारा शीव ही सबका उद्धार होगा।"

सीतापति—"प्रभु ! आप के मिएभायण से मैं यथोचित पुरस्कृत हो गया। ईश्वर की साली देकर मैं कहता हूँ कि आप के साथ रहने के अतिरिक्त मेरी कोई और कामना नहीं है, परग्तु हमारा श्रलङ्घनीय वत नाना खानों पर अमण करने को घाध्य करता है।"

रिवाजी—"यह कौन श्रसाधारण व्रत है,हमतो नहीं जानते। स्रोतापति! यह कटोर व्रत क्या धारण किया है ?"

सीतापति—"समस्त बात इस समय किस प्रकार समभा सकता हूँ ?"

शिवाजी—"श्रच्छा, इस व्रत को किस लिए धारण किया है "?

थोड़ी देर के विचार के वाद सीतापित ने कहा—"हमारे भाग्य में एक अमझल लिखा हुआ था। हम अपने जिस इप्ट-देवता की वाल्यकाल से पूजा करते थे और जिसका नाम जपकर जीवन धारण कर रक्खा है, ईश्वर की अनिच्छा से वहीं देव हमारे अपर विमुख हो गये। उसी अमझल के खएड-नार्थ वत धारण किया है।"

शिवाजी—"यह श्रमङ्गल श्रापको किसने वताया है ? क्या किसी ने उसके खंडनार्थ श्रापको व्रत धारण करने का परामर्श किया है ?"

सीतापित—"कार्य्यवश हमन खयम् जान लिया। ईशानी के मन्दिर में एक महात्मा ने हमें इस वत के साधनार्थ उपदेश किया है। यदि सफल मनोरथ हो गया तो सब श्रापसे निवेदन कहँगा। यदि श्रक्ततार्थ हुश्रा तो इस श्रकिञ्चन जीवन का त्याग कहँगा। फिर जिसकी पूजार्थ यह जीवन धारण कर रक्खा है उसी के विमुख रहने पर जीवित रहने की क्या श्रावश्यकता?" शिवाजी—"सीतापित! श्रापने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है। जिसके लिए प्राणप्रण किया जाय, जिसके लिए श्रात्म-

संपर्पण कर निज जीवन तुच्छ समक्षा जाय, उसी के श्रसन्तुष्ट रहने पर तो इस दुःग्र की तुलना नरक से भी नहीं की जा सकती ।"

सीतापति—"प्रभु ! यया श्रापने कभी ऐसी यातना भागी है ?'

शिवाजो—"ईश्वर हमें समा करें। हमने एक निर्दोपी घीर पुरुष की ऐसी यातना दी है, उस वालक की कथा जब स्मरण हो जाती है, हदय कम्पायमान हो जाता है।"

सीतापति-"उस ग्रभागे का नाम क्या था ?"

शिवाजो ने कहा "रघुनाथ जी हवलदार !"

घर का दीप सहसा बुभ गया। शिवाजी दीपक के जलाने में लग गये। उसी समय सीतापित ने कहा—"दीपक की आवश्यकता नहीं है, कहिए, मैं योंहीं सुनता जाता हूँ।"

शिवाजी—"श्रीर क्या कहूँ! तीन वर्ष व्यतीत हो गये कि वह यालक वीरपुरुप हमारे निकट श्राकर सेना के कार्य्य में प्रवृत्त हुश्रा था। उसका यदन-मएडल वड़ा उदार था। सीतापति! श्राप ही की भाँति उसका उन्नत ललाट था श्रीर श्राप ही की भाँति उज्ज्वल नयन थे। हाँ, उसकी श्रवस्था श्राप से कुन्न कम थी, परन्तु उसका हदय श्राप ही की भाँति उर्हमनीय वीरत्य श्रीर साहस से सर्वदा परिपूर्ण रहता था। श्रापका विलप्ट उन्नत देह जय देखता हूँ, श्राप का परिष्कार कएउस्वर जय सुनता हूँ श्रीर जब श्राप के वीरोचित विक्रम की श्रालोचना करता हूँ तभी उस वालक की कथा हदय में जागृत हो जाती है।

सीतापति—"किर १!

शिवाजी—"उस वालक को जब मैंने पहले ही दिन देखां था तभी समक लिया था कि यह वास्तविक वीर होगा श्रीर उसी दिन उसे एक अपनी तलवार दे दी थी। रघुनाथ ने उस असि का कभी अपमान नहीं किया। विपत्ति के समय सर्वदा हमारे साथ छाया की भाँति किरा करता था। लड़ाई के समय हुई मनीय तेज प्रकाशित करके शत्रुश्रों का भेदन करता था। मुक्ते ऐसा विश्वास है कि श्रव उसका गुच्छ गुच्छ कृष्ण केश, धैसे उज्ज्वल नयन कदापि देखने में न श्रावंगे।"

सीतापति—"फिर?"

शिवाजी—"उस वालक ने लड़ाई में जीवन रत्ता की है। एक लड़ाई में उसी के विक्रम से दुर्गजय हुआ था। अनेकी लड़ाइयों में उसने असाधारण पराक्रम प्रकाश किया था।"

सीतापति—"उसके वाद १"

शिवाजी—"श्रोर क्या पूँछते हैं १ एक दिन सम में पितित होकर हमने उस चिरिवश्वासी श्रमुचर का श्रपमान किया था श्रोर उसे श्रपने कार्य्य से पृथक् कर दिया, परन्तु उस बीर पुरुष ने श्रन्त तक कोई कड़ी चात भी नहीं कही श्रोर चलते समय वह सिर नवा कर चला गया।"

शिवाजी का कएठ रुद्ध हो गया श्रौर श्राँखों से श्राँस् निकल श्राये। कुछ समय तक कुछ कहा नहीं गया।

फिर कुछ देर के बाद सीतापित ने कहा—"इस में आपका देाप क्या था ? दोषों को तो दएड देनाही चाहिए।" शिवाजी—"दोषी! रघुनाथ उन्नत चरित्र का मनुष्य था। उसमें दोष का स्पर्श भी नहीं था। नहीं माल्म किस कुच्चण में मुक्ते भ्रम हुन्ना था। रघुनाथ को एक चढ़ाई में पहुँचने में कुछ देरी हो गई थी, त्रीर हमने उसी में उसको विद्रोही समक लिया, परन्तु महानुभव जयसिंह ने अनुसन्धान करकेपतालगा लिया था कि वह एक पुरोहित से आशीर्वाद लेने गया था त्रीर यही विलम्ब का कारण था। निर्दोषी का मैंने अपमान किया है, सुना है कि उसी अपमान के कारण रघुनाथ ने प्राण त्याग दिये हैं। युद्ध में जिसने हमारे प्राणों की रच्चा को थी—शोक! हमने उसी के प्राण लिए।

शिवाजी की कथा समाप्त हुई। उनसे बोला नहीं गया। वह श्रनेक चण तक नीचे को देखते रहे। फिर कहने लगे—"सीता-पति! सीतापति!!"

किसी ने उत्तर नहीं दिया। कुछ विस्मित होकर शिवाजी ने दीपक जला लिया। देखते हैं तो कोई नहीं। सीतापित नहीं भाजूम कहाँ चले गये।

# छ्वीसवाँ परिच्छद

### ऋौरङ्गज़ेब

भक्त हुई। वे जागते ही राजपथ पर गोलमाल सुनकर गवाच से देखने लगे। देखते क्या हैं कि उन्हीं का स्थान पहरेदारों से घरा हुआ हैं। विना जाने पहचाने कोई अब भीतर नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी देखा कि उनके मकान के चारों श्रोर शस्त्रधारी पहरेदारों की चौकसी है। जब तक श्रच्छी तरह परिचय नहीं पा लेते किसी को घर में श्राने नहीं देते। श्रव शिवाजी को गोस्वामी की कथा याद पड़ गई। कल तो शिवाजी निकल सकते थे, परन्त श्राज वे श्रीरङ्गज़ेव के बन्दी हैं!

श्रव शिवाजी विचार करने लगे कि इसका कारण क्या है ? वहुत सोचने पर मालूम हुश्रा कि प्रार्थना पत्र से श्रौरङ्गज़ेन को सन्देह हुश्रा है श्रौर इसी कारण उसने शहर के कोतवाल को श्राक्षा दे दी है कि शिवाजी के मकान के चारों श्रोर दिन रात पहरा निटा दो, जिसमें ने कहीं भी जायतो उनके साथ डिटेकिन लगे रहें। श्रव शिवाजी को निश्चय हुश्रा कि सीतापित ने श्रौरङ्ग-ज़ेन की इच्छा जान ली थी इसी कारण इच्छा को कार्यक्ष में परिणत होने से पहले ही ने मेरे चले जाने का प्रवन्ध करके कल रात को मेरे पास श्राये थे। शिवाजी मन ही मन गोस्नामी को धन्यवाद देने लगे।

श्रीरङ्गज्ञंब की कपट-लीला अब स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। वादशाह ने पहले वड़े सम्मानस्चक शब्दों में पत्र लिखकर शिवाजी को धुला भेजा था। जय शिवाजी आ गये तब भरी सभा में उनका श्रपमान किया। खदेश के प्रत्यागमन में श्रापत्ति मचाई गई श्रौर तत्पश्चात् वह नज़रवन्द कर लिये गये । कोई कोई झजगर भंज्रण करने के प्रथम अपने भन्यपदार्थ को चारों श्रोर से अपने वीर्घ शरीर से लपेट लेते हैं श्रीर उसे सम्पूर्ण-क्षप से वशीभृत करके निगलने लगते हैं। क्रूर श्रौरक्कनेव ने भी इसी प्रकार श्रपने कपटजाल में शिवाजी को फँसाकर उसके विनाश का संकल्प कर लिया। साधारण मनुष्य के लिए जो वात समभने के अयोग्य थीं, शिवाजी ने शत्रु के उस गुप्त खड्यन्त्र की पलमात्र में समक्ष लिया। श्रव उनका श्रधर काँपने लगा, आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। वहुत देर के पश्चात् शिवाजी होंठ चवाकर कहने लगे—"श्रौरङ्गजेव! शिवाजी को तूने श्रभी तक नहीं जाना। चतुरता में तू श्रपने 'को त्रद्वितीय समभता है, किन्तु शिवाजी भी इस विद्या में वालक नहीं है। यह ऋण एक दिन निवटा दूँगा। दिन्तिण सं लेकर सारे भारतवर्ष में समरानल प्रज्वलित हो जायगा।"

वहुत देर तक शिवाजी ने सोच विचार किया। पश्चात् श्रपने विश्वस्त मन्त्री रघुनाथपन्त को बुलाया। प्राचीन न्यायशास्त्री उपस्थित हुए और चुपचाप सामने खड़े हो गये। शिवाजी ने कहा, "पिएडतवर! श्राप श्रीरक्षज़ेव के खेल को देखार है हैं न ? श्रापके प्रसाद से शिवाजी भी इस खेल में कचा नहीं है। वन्दी तो में श्राज हुआ हूँ परन्तु इसका समाचार मुक्ते कल ही मिल गया था—परन्तु श्रपने श्रनुचर इत्यादि को दुःख में। छोड़कर स्वयं निकल जाने की इच्छा मुक्ते नहीं है। च्यों ?

न्यायशास्त्रां ने यहुत सोच विचार के बाद कहा, "ब्राप श्रवुचरों के। स्रापेश प्रस्थागमन करने की वादशाह से प्रार्थना करें, जब उसने श्रापकी बन्दी कर लिया है तब तो बह इस बात से ब्रोर भी प्रसन्न होगा कि उसके नीकर चाकर जितने ही कम हों उतने ही बेहतर। मेरा ऐसा विचार है कि यह श्रवुमति श्रापको माँगते ही मिल जायगी।"

शिवाजो—"मन्त्रिघर, श्रापका परामर्श वड़ा उत्तम है। हमारी भी समक्त में यह वात श्राती है कि धृर्च श्रीरङ्गज़ेव इस विषय में श्रापत्ति नहीं करेगा।"

इसी मर्म का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।शिवाजी ने जो कुछ से। दक्ष्मा था वही हुन्ना। शिवाजी के श्रनुचर दिल्ली से चले जायँगे—इस विषय की सुनकर श्रीरहज़ेय वड़ा प्रस्त्र हुन्ना शौर तुरत्त ही जाजा दे दी। शिवाजी कई हिन वाद इस श्रनुमित को सुनकर मनमें विचारने लगे, "मूर्ल! शिवाजी की वन्दी रक्ष्मेगा? यदि श्रभी एक श्रनुचर का वेश वनाकर श्रीर एक श्रनुमित-पत्र ले यहाँ से चला जाऊँ तो त् मेरा प्रा करेगा? यही होगा। श्रनुचर निरापद निकल जायँ किर शिवाजी श्रपने निकलने का उपाय स्वयम् कर लेगा।"

पाउक ! जिसने श्रसाधारण चातुर्य, बुद्धिकाशन श्रीर रणनेषुंग्य के द्वारा श्रयने भाइयों को परास्त कर, श्रयने वाप की वन्दी कर लिया श्रीर जो दिह्यों के तामताऊस पर विराजमान हुश्रा श्रीर बहुँदेश से कशमीर पर्श्यन्त समस्त श्रास्त्रीवर्त्त का श्रिपति होकर भी किर दिल्ल देश का जीतकर जिसने सब भारतवर्ष में एकाश्रीश्वर होने का सद्धल्य किया था, चली एक वार उस फ्रंर कपटाचारी श्रथवा साहसी श्रीरहज़ेव के राज-भवन में प्रवेश कर उसके मनके भाव का निरीक्तण करें।

राजकार्य्य समाप्त हो गया है। श्रीरक्षज़ेव एक महल में वैठा हुम्रा है। यह मन्त्रियों के साथ गुप्त परामर्श करने का स्थान है। परनतु आज यहाँ श्रोरक्षज़ेय श्रकेला ही वैठा हुआ विचार कर रहा है। कभी उसके ललाट पर गम्भीर चिन्ता की लकीरें पड़ जाती हैं, कभी उसके उज्ज्वल नयन रोप, श्रमिमान और हढ़ प्रतिहा से श्राच्छादित हो जाते हैं थ्रीर कभी मन्त्रणा की सफलता की शाशा से उसके होठी में हँसी दीख पड़ती है। वादशाह प्या कर रहा है ? क्या यह चिन्ता तो नहीं कर रहा है कि मैं अपने बुंखियल से आज सारे भारतवर्ष का शाहनशाह हो गया ? वह यह तो नहीं विचार रहा है कि अब हिन्दुओं का श्रव्हा श्रपमान हुशा। उनके सत्यानाश होने में कोई श्रधिक विलम्य नहीं है। परन्तु हम नहीं जान सकते कि वह क्या क्या विचार रहा है, क्योंकि वह भारतवर्ष के किसी मनुष्य, किसी सेनापित श्रोर किसी मन्त्री का पूरा विश्वास नहीं करता और न उनसे कभी श्रपने मन का विषय खोलकर कहता था। श्रंपनी बुद्धि की दूर-दशिता के यल पर वह सभी को कठपुतली की भाँति नचाता था, श्रीर सीरे देश में शांसन करता था। जिस प्रकार श्रेप भगवान् पृथ्वी के घारण करने में विश्वाम श्रिथवां किसी की सहायता नहीं लेते; इसी प्रकार श्रीरङ्गेजेव श्रपने मानेसिक वल द्वारा सारे साम्रीज्य के शासनकार्य में किसी की सहायता नहीं चाहता था।

श्रीरङ्गज़ेव बहुत देर से बैठा है। इतने में एक सैनिक ने श्राकर "तसलीम"के बाद कहा, "जहाँ पनाह ! श्राकिल दानिश-मन्द्र श्रापका न्याज़ हासिल किया चाहता है।" वादशाह ने दानिशमन्द को श्रन्दर बुलाने का हुक्स दिया श्रीर खयम् चिन्तावस्था को त्यागकर हँससुख वन गया।

दानिशमन्द न तो श्रोरङ्गजेन का मन्त्री था श्रोर न राज कार्य्य में परामर्श देने का साहस करता था, परन्तु वह फ़ार्सी श्रीर श्ररवी का श्रसाधारण पिएडत था। इसलिए सम्राट् उसकी वड़ी इज्ज़त करता था श्रोर वात ही वात में कुछ पृछ्ठ भी लेता था, उदारचेता दानिशमन्द प्रायः उदारही परामश दिया करता था। जब श्रीरङ्गजेन ने श्रपने वड़े भाई दारा की केंद्र कर लिया था तब दानिशमन्द ने उसके प्राण की रज्ञा ही का परामर्श दिया था। परन्तु यह विषय श्रीरङ्गजेन के मन की श्रञ्छा नहीं लगा था श्रीर दानिशमन्द को "कमग्रङ्ग" का ख़िताद दिया था, परन्तु उसकी विद्या की सदेन प्रशंसा किया करता था। श्राज भी सरलखभान दानिशमन्द (श्रीरङ्गजेन के कम-श्रङ्ग ) वादशाह को एक ज़रूरी वातनताने श्राये हैं।

दानिशमन्द—"इस वक्त यहाँ श्राने की जो मैंने गुस्ताख़ी की है जहाँपनाह उसे मुश्राफ़ करेंगे—श्योंकि यह वक्त हुजूर श्राला के श्राराम करने का है। मगर श्रापकी इनायत की उस्मीद पर यहाँ चला ही श्राया हूँ।

वादशाह ने हँसकर कहा, "दानिशयन्द ! दीगरों के नज-् दीक ख़ाह यह रास्त हो वले श्राप इज्ज़त के काविल हैं।"

कुछ समय तक इसी प्रकार की मीठी मीठी वाते होती रहीं। श्रन्त में दानिशमन्द ने दूसरी वात छेड़ कर कहा—; 'जहाँपनाह! श्रापने "श्रालमगीर" नाम की वामानी कर दिया। वाक्ई हिन्दुस्तान श्रव श्रापके तावा है। उसके तसख़ीर में श्रव तबुक्कुफ़ नहीं। ं ज़रा खिलखिला कर श्रौरङ्गज़ेव ने कहा—"वर्षों, श्रापने किस ख़ास उम्र पर निगाह डाली है?"

दानिशमन्द—"ज़ुनृवी वाग़ी श्रव तो श्रापके तावे है।"

श्रीरङ्गज़ेव—"च्या शिवाजी की वात कहते हो ? श्रव तो हिन्दू फँस गये।"

दानिशमन्द को अपने मन के भाव न समभ लेने के लिए और इज़ेव ने वात को वदल कर कहा—"दानिशमन्द ! आप तो मेरे मक़सद को जानते ही होंगे कि मुल्क के बड़े बड़े सरदारों को इज़्न करने में अपना उस्त्ल समभता हूँ। शिवाजी चालाक और वाग़ी है। लेकिन जवाँ मर्द भी है, इसीलिए उसे दिल्ली में बुलाया है और एक दिन उसे दर्वार में बुलाकर वड़ी इज़्तकेसाथ? उसे वापस करूँगा, परन्तु वह ऐसा वेवक़्फ है कि द्रवार ही में उसने गुस्ताख़ी को, गो उसको मैंने क़ैद कर लिया है मगर उसके क़त्त करने में में विलक्जल ख़िलाफ़ हूँ। इसीलिए दूसरी कोई सख़ सज़ा न देकर सिर्फ़ उसे दरवार में आने से रोक दिया है। अब भी सुन रहा हूँ कि वह दिल्ली के संन्यासियों और वागियों से मशिवरा कर रहा है—जिसमें कोई जुक़्सान न हो। इसीलिए शहर के कोतवाल को हिदायत कर दी है कि वे उसकी ख़ास निगरानी रक्ख़्वे। कुछ दिनों के वाद में उसे इज़्त के साथ रुख़सत कर दूँगा।"

दानिशमन्द वादशाह की इन वातें को सुन कर वड़ा ,खुश हो गया।

. श्रीरङ्गजेव-"क्यों ?"

उदारचेता दानिशंमन्द ने 'कहा—"में वादशाह की सलाह देने के लायक कहाँ, मगर जहाँपनाह! अगर शिवाजी के साथ रहम न किया गया और वह हमेशा के लिए क़ैंद रक्खा गया तो लोगों को कहने का वड़ा मौका होगा कि शिवाजी को बुला कर वेइन्साफ़ी के साथ उसे क़ैंद कर लिया।"

श्रीरद्गज़ेंव ने हँसी में श्रपने गुस्से को छिपा लिया श्रीर कहा—"दानिशमन्द! खराव लोगों के कहने से श्रीरद्गज़ेंव का कोई हर्ज नहीं है। उनकी श्रच्छी वार्तो की वदौलत मैंने तख़ नहीं हासिल किया है। हाँ व नज़र इन्साफ़ उसे तम्बीह कहँगा। फिर उसकी इजात की जायगी।"

दानिशमन्द—"ख़ुदावन्द के जद्द श्रमजद शाहंशाह श्रक-वर इसी ख़ुशख़ुल्की की वदौलत मुल्कों पर हुकूमत करते रहे श्रीर इसी हिकमत श्रमली से श्रापका भी नाम श्रालमगीर होगा।"

श्रीरङ्गजेव-"भला किस प्रकार १"

दानिशमन्द—"वादशाह से कोई वात छिपी नहीं है। देखिए न अकवरशाह ने जब दिल्ली के तम्न को हासिल किया था उस ज़माने में सारी सलतनत वागियों से पुर थी; राजपूताना, विहार, दकन और सभी मुक़ामों पर वागियों का ज़ोर था। हालाँ कि दिल्ली का कुर्वजवार भी वागियों से मुवर्रा न था। से किन उनके आख़िरी ज़माने में सारी वादशाहत वागियों से पाक हो गई थी। हालाँ कि जो अवायल में सम्म दुश्मन था खही राजपूत वादशाह का फ़रमावद्रीर वन गया और कावुल

से लेकर बङ्गाल तक दिल्ली के बादशाह के ख़लम के नीचे कर दिया। त्या फ़तह ताक़ते-वाज़् ही पर मुनहसिर है ? या सिर्फ़ हिमात पर ? तैमूर के खानदान में कोई शख़्स ताक़ते-वाज़् श्रीर हिम्मत से ख़ाली नहीं था, मगर किसीने इस तरह की नसरत हासिल पर्यो नहीं की ? खुवाबन्द ! यह सिर्फ़ शरा फ़त का समरा था। श्रकवर ने दुश्मनों के साथ रहम किया, तावे हिन्दुओं पर इनायात कीं ,श्रीर उनका पत्वार किया; इस तरह हिन्दुर्थों ने भी अपने को फ़रमाँवरदार जाहिर करने की कोशिश कीं। मानसिंह टोडरमल, वीरवर वग़ैंरह ने हिन्दू हो कर भी मुसलमानी सलतनत को वसत्रत दी। अञ्छे त्रादमियों पर भी इत्मीनान न रखने से वह ख़राव हो जाता है। ख़राव काफ़िरों के साथ नेक वर्ताव करने से वह श्राहिस्ता श्राहिस्ता नेक वन जाता है। ये कुद्रती कवानीन हैं। हमारे दक्त के सुहिम्म में शिवाजी ने वड़ी मदद दी है, जहाँपनाह! इसलिए उसकी इजात करने से वह ज़िन्दगी भर मुगल सलतनत का पक रुक्त वना रहेगा।

हमारे पाठकगण समक्ष गये होंगे कि दानिशमन्द किस प्रयोजन को लेकर श्रोरक्षज़ेय से मिलने श्राया था। शिवाजी को सुलाकर दिल्ली में क़ैद करने से जितने झानी श्रोर सदाचारी मुसलमान सभासद् थे वे सब लिजात हो गये थे। श्रोरक्षज़ेय दानिशमन्द की इज्जात करता था, इसीलिए उसने वात वात में ही वादशाह का मन्द उद्देश उसको जता देने का साहम किया था श्रोर उसकी यह श्रान्तरिक इच्छा थी कि वादशाह शिवाजी का समादर करके उसे छोड़ दें। मगर दानिशमन्द को इसकी कहाँ ख़बर थी कि चाहे हाथ से पहाड़ उठा लिया जाय परन्तु श्रोर-क्षज़ेव को श्रपने गम्भीर उद्देशों से विचलित करना श्रसम्भव है। दानिशमन्द की उदार और सारगर्भित कथा औरक्षज़ेव के मनोगत न हुई। उसने ज़ोर से हँस कर कहा—"हाँ, दानिश-मन्द क्या कहना है। तुम बड़े श्रक्षमन्द हो। दिखन में ता शिवाजी रुक्ष रहे। राजपूताने में वागियों ने पहले ही से मीनार खड़ी कर रक्खो है। कश्मीर फिर ख़ुदमुख़ार कर दिया और बङ्गाल में पठानें को इज्ज़त के साथ फिर बुला लिया जाय वस्त फिर क्या इन्हीं चार रुक्षों पर मुग़ल सलतनत ख़ूब मज़बूत हो जायगी!"

चानिशमन्द का मुख रक्तवर्ण होगया। उसने धीरे धीरे कहा—"आपके वाप सेरी इजात करते थे। आप भी मेहरवानी रखते हैं। इसीलिए कभी कभी मन की वात कह देता हुँ, वरना सुक्त में जहाँपनाह को सलाह देनी की कावलियल कहाँ।"

श्रीरङ्गजेव ने दानिशमन्द को निर्ह्वीध, सरल-व्यक्ति जानकर भी उसकी इस सरलता को युरा नहीं समभा। जब उसकी यह मालूम हुश्रा कि दानिश्चमन्द को दुःख हुश्रा है तब उसने कहा—"दानिशमन्द! हमारी वार्तो सेनाराज न होना।श्चकवर-शाह श्रद्धमन्द थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने काफिरों श्चीर मुसलमानों को एक ही नजर से देखा जिससे मजहब की तौहीन हुई? एक श्चीर बात है जिसकी हम रोज रोज देखते हैं कि जिस तरह श्चपने हाथ से काम श्चच्छा बनता है उस तरह दूसरों से कराने से बेहतर नहीं होता? जब खुद सारी बादशाहत का इन्तिजाम कर सकता हूँ तो किर काफिरों से मदद लेने की क्या ज़रूरत? श्चीरङ्गजेव लड़कपन ही से श्चपनी तलवार पर भरोसा करता है श्चीर उसी की बदौलत तख़ हासिल किया है। श्वव उसी के ज़रिये से ज़ब्त कायम रक्खूँगा। हम किसीकी सहायता नहीं चाहते श्रीर न किसी का विश्वास करते हैं।"

दानिशमन्द—"जहाँपनाह, श्रपने हाथ से रोज़ाना काम किया जा सकता है, परन्तु इतनी वड़ी वादशाहत का इन्तिज़ाम करना विला मदद लिए मुशकिल है। क्या वङ्गाल, दिक्खन और कांबुंल हर जंगह आप वर्त्तमान रहेंगे ? विला किसी के मुक़र्रर किये कैसे मुमकिन है ?"

श्रीरङ्गज्ञेच—"ज़रूर किसी दोस्त को मुक्र्र करना पड़ेगा, परन्तु ऐसे नौकर नौकर की भाँति रहेंगे, निक मालिक वनकर। श्राज हम जिसको ज़्यादा श्रिक्त्यार देदें कल वहीं यदि वरिक्ताफ़ हो जाय; श्रथवा श्राज जिसका श्रधिक विश्वास किया जाता है वहीं कल विश्वासघात कर सकता है—इस लिए ज्ञमता श्रीर विश्वास दूसरे के हाथ में न देकर खयम् उसका श्रिकारी होना चाहिए। दानिशमन्द! जिस तरह तुम घोड़े पर चढ़कर उसकी लगाम श्रपने हाथ में लेते ही मनमाना जिधर चाहो घुमा सकते हो—यही हालत सलतनत की है श्रीर वादशाह को इसी प्रकार श्रपना प्रवन्ध करना चाहिए। न तो किसी को ज्यादे श्रिक्तियार देना चाहिए श्रीर न किसी सेनापित के सम्पूर्ण वशीमृत रहना चाहिए।

दानिशमन्द— 'प्रभु! श्रादमी घोड़ा नहीं है। ख़ुदावन्द ने श्रादमी को श्रक्ष दो है। वे श्रपने फ़रायज़ से वाक़फ़ियत रखते हैं।

श्रीरङ्गजेव—"यह में भी जानता हूँ कि श्रादमी घोड़ा नहीं है। नहीं तो चावुक से न काम लिया जाता। इसीलिए तो वह श्रक्त से चलाया जाता है। जो श्रच्छा काम करता है उसे इनश्राम दिया जाता है श्रौर बुरा काम करने वाला सज़ा पाता है, इसीलिए श्रादमी इनश्राम की ख़ाहिश श्रौर सज़ा के डर से तमाम काम करता है। श्रोरङ्गज़ेव इन सव को इसीलिए श्रपने हाथ में रक्खेगा।

दानिशमन्द—"हज़्र ! इनश्राम श्रीर सज़ा का श्रसर लोगों के दिलों पर मुख़लिफ़ तौर पर होता है। श्रादमियों में गुण है, कोई साहसी होता है, श्रीर वह श्रपनी इज़्त चाहता है; लेकिन जो श़क्स महज़ सज़ा के डर से काम करता है वह ठीक नहीं। हाँ, जिसकी श्राप इज़्त करते हैं, विश्वास करते हैं, वह श्रापके इन श्रादरों के तावा होकर श्रपने मालिक का काम सच्चे मन से करता है। इसकी सैकड़ों मिसालंं मौजूद हैं।

श्रीरङ्गजेव—"दानिशमन्द! हम तुम्हारी तरह श्रालिम नहीं हैं। शाइरी में जो कुछ वयान है हम उसका यक्नीन नहीं करते। हाँ, श्रादमियों की ख़सलत ही हमारा शास्त्र है। हमने उनकी ख़सलतों को ख़ूव देखा है। वदमाशी, धूर्तता, शरारत, पहसान-फ़रामोशी को ख़ूव समस्त लिया है। इसीलिए काफ़िरों के ऊपर जिज़िया लगा दिया है। वाग़ी राजपूतों को सख़ी के साथ नज़र में रक्खा है। महाराष्ट्रियों को दुश्मनी का मज़ा अच्छा देंगे। विजयपुर श्रीर गोलकुन्डा को श्रपनी सलतनत में मिला लेंगे। फिर हिमालय से रासकुमारी तक विला शिरकते ग़ैरी वादशाहत करके "श्रालमगीर" को इस्म वा मुसमा कर देंगे।

ा मारे उत्साह के वादशाह की श्राँखें उजली हो गई । उसने अभी तक श्रपने मन के गम्भीर भाव को किसी पर प्रकाशित नहीं किया था, परन्तु भ्राज वात ही वात में हठात् बहुत सी वात में हठात् बहुत सी वात में हठात् बहुत सी वात में प्रकार को जानता था। इसीलिए उसने उससे दो एक वात वता देने में कोई हानि नहीं समभी।

धोड़ी देर के वाद औरक्षज़ेय ने ज़ोर से हँसकर कहा—"ऐ सादालोह भाई! आज आपने हमारे मक्सद और ज़यालात को कुछ कुछ समभ लिया है ?"

इसी प्रकार कथनोप-कथन हा रहा था कि एक सैनिक ने आकर संवाद दिया—"रामिसह जहाँपनाह से मुलाकात किया चाहते हैं। दरवाज़े पर खड़े हैं।

बादशाह ने कहा—"श्राने दो"

थोड़ी देर के पश्चात् राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह श्रीरङ्ग-ज़ेव के सामने श्राकर खड़े हो गये।

रामसिंह—"यद्यपि इस समय श्रापसे सान्नात् करना डिचत नहीं था, परन्तु पिताजो के निकट से वहुत वड़ी ख़बर श्राई है। उसी को सुनाने श्राया हूँ।"

श्रीरङ्गज़ेव—"श्रापके पिता के पास से श्राज ही हमको भी एक ख़त मिला है—जिससे सब वातें मालूम हुई हैं।

रामसिंह—"फिर श्राप जानते ही हैं कि पिताजी ने समस्त शतुश्रों को पराजित करके उनकी राजधानी विजयपुर पर शाकमण किया है—परन्तु श्रपने पास सेना, के कम होने से चगर वक भी प्रवेश करना श्रस्माय है, क्योंकि गोलकुएडे के सुलतान ने विजयपुर की सहायता की है और उसका नेक-नामखाँ सेनापित अपनी बहुसंख्यक सेना को लेकर पहुँच गया है।"

श्रीरङ्गजेव—"सव मालूम है।"

रामितह—"चारों श्रोर शत्रुश्रों से घिरे रहने पर भी पिताजी ने श्रापके श्रादेशानुसार श्रभी तक लड़ाई वन्द नहीं की है।" परन्तु युद्ध में जयलाभ श्रसम्भव है इसीलिए श्रापसे थोड़ी सी सेना की सहायता माँग भेजी है।"

श्रीरङ्गज़ेय—"श्रापके पिता वड़े बीर हैं। क्या के श्रपनी फ़ौज से विजयपुर नहीं जीत सकते ?"

रामसिंह—"मनुष्य के निकट जो कुछ साध्य है, पिताजी ने भी वहीं किया। शिवाजी श्रभी तक किसी से परास्त नहीं हुए थे। विजयपुर पर श्रभी तक किसी ने श्राक्रमण नहीं किया था। यह सब पिताजी के वाहुवल का फल है। वे श्रापसे श्रल्पमात सैन्य की सहायता चाहते हैं। सारे दिल्ला में मुगलों का साम्राज्य स्थापित करने की उनकी प्रवल इच्छा है। वह पूर्ण करनी चाहिए।

ऐसी श्रवस्था में यदि कोई दूसराबादशाह होता तो श्रवश्य सहायता पहुँचाकर दाचि णात्य देश के विजय-कार्थ्य को सिद्ध करता। परन्तु श्रौरङ्गज़ेव श्रपने को वड़ा दूरदर्शी श्रौर ती दण वुद्धिसमभता था इसी लिए उसने सहायता नहीं पहुँचाई, किन्तु कहने लगा—"रामसिंह! श्रापके पिता हमारे सुहद् हैं। उनके कप्र को सुनकर हमें वड़ा दुःख हुआ। हम ख़त में लिख रहे हैं कि आप अपने असाधारण वाहुवल से अवश्य जयलाभं करेंगे। शोक है कि दिल्ली में सेना की संख्या वड़ी न्यून है। हम सहायता पहुँचाने में असमर्थ हैं।"

रामसिंह ने कातर स्वर में कहा—"जहाँपनाह! हमारें पिता दिल्लों के पुराने नौकर हैं। श्रापके सामने श्रीर श्रापके पिता की श्रोर से उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों में जी जान खपाया है। श्राज उन्हें सङ्गर पड़ा है। श्रापको श्रवश्य सहायता देनी चाहिए। यदि श्राप सहायता न देंगे ते। जयसिंह के ससैन्य वच कर लौट श्राने की श्राशा नहीं है।"

वालक रामसिंह को इस बात की कहाँ ख़बर थी कि और हुं ज़ब इस कातर खर से अपने गम्भीर उद्देश्य और गृहमन्त्रणा से विचितित नहीं हो सकता है राना जयसिंह अतिशय चमताशाली प्रतापान्वित सेनापित थे। उन्होंने अपनी असंख्य सेना, विस्तीर्ण यश, अनन्त प्रताप द्वारा आजीवन दिखींश्वर का कार्य्य किया। परन्तु इतनी चमता किसी दूसरे सेनापित को प्राप्त नहीं थी। इसी कारण और इज़ेव जयसिंह का विश्वास नहीं करता था। अतः उसने निश्चय कर लिया था कि यदि वह इस युद्ध में यशोलाभ न कर सके तो उनके प्रताप और यश में कुछ हास हो जायगा और यदि ससैन्य विजयपुर की लड़ाई में मारा जायगा ते। माना एक पाप कटा। जिस प्रकार व्याघों के जाल से पिचयों का बचना दुस्तर है। जाता है उसी प्रकार आज और इज़ेव के कपट और अविश्वास के जाल में महार राजा जयसिंह फँसे हैं। बचना किटन है।

जयसिंह ने यहुत काल से दिल्लीश्वर का कार्य्य पाण पण से किया है इसीलिए उनका इस सूदममन्त्रणा जाल से यचकर निकलना श्राज व्यर्थ है।

जयसिंह का उदारचित्त पुत सम्मुख खड़ा रो रहा है।
परन्तु क्या दूरदर्शी श्रीरङ्ग ज़ेव श्रपने उद्देश की त्याग सकता है?
माया, सुकृमारता, श्रीर शीलता के लिए श्रीरङ्ग ज़ेव के हृद्य
में स्थान नहीं था। श्रात्मपथ के परिष्कारार्थ श्राज एक कंटक की
फेंक वहाया है। कल ही एक श्रपने सहादर का वश्र किया है।
एक दिन पिता, भ्राता, भतीजा श्रीर श्रन्य श्रात्मीयवर्ग उसी पथ
में पड़ गये थे। धीरे धीरे उन सभी को साफ़ किया था।
पिता को मोहवश नहीं जीवित रक्खा था श्रीर न भाई की
कोधवश हत्या की थी। यह सब लड़कों का खेल भी नहीं था।
पिता के जीवित रहने में भविष्य में विपद् की सम्भावना नहीं
थी, क्योंकि श्रपने उद्देश्य साधन में कोई वाधा न पड़े तो कोई
भी जीवित रहो, हानि ही क्या है? बड़े भाई के जीवित रहने
में उद्देश्य साधन में वाधा पड़ती, इसलिए श्रालिमों से फ़तवा
लेकर उसे जहाद के हवाले कर दिया था।

श्राज मन्त्रणा साधनार्थ जयसिंह की ससैन्य हत होने की श्रावश्यकता है। इसलिए चाहे वे बुरे हैं। या भले, विश्वासी हैं। श्रथवा श्रावश्यकता इसके श्रनुसंधान की श्रावश्यकता नहीं । उन्हें ससैन्य मरना ही चाहिए । इस परिच्छेद की घटना के केवल दे। ही तीन मास व्यतीत होने पर यह संवाद मिला कि जयसिंह ने प्राण त्याग दिये। इसीलिए किसी किसी इतिहास लेखक को इस विपय पर सन्देह होता है कि हो न हे। श्रीरङ्गजेव ही के श्रादेश से कहीं जयसिंह की विप न दे दिया गया हो।

श्रनेक क्तण के पश्चात् रामसिंह ने दीर्घ निश्वास त्याग करके कहा—"प्रभु ! हमारी एक प्रार्थना है।"

श्रीरङ्गजेय—"वयान करो।"

रामसिंह—"शिवाजी जय दिली में श्राये थे तय पिताजी ने उन्हें वचन दिया था कि, दिली में उन्हें किसी प्रकार की श्रापदा न भुगतनी पड़ेगी।"

श्रीरङ्गज़ेय- "श्रापके पिता ने हम से जता दिया है।"

रामसिंह—"राजपृतों को ख्रपने वचन से फिर जाना वड़ा निन्दनीय विषय है। पिताजी की यही प्रार्थना है छोर हमारी भी यही प्रार्थना है कि यदि शिवाजी ने कोई दोप भी किया है। तो प्रभु उसे समा करके लौटा दीजिए।

श्रीरक्षज़ेय ने क्रोध की सँभालकर धीरे से कहा—"वाद-शाह वही काम करेगा जो उसके निकट उचित होगा। श्राप इसमें चिन्ता न करें।"

श्राज शिवाजी रूपी एक दूसरा पत्ती वादशाह के उस मन्त्रणा-जाल में फँसा है, दानिशमन्द श्रौर रामसिंह उस जाल से शिवाजी का उद्धार नहीं कर सकते।

जयसिंह श्रोर शिवाजी का एक ही प्रकार का दोप था। शिवाजी ने सन्धिस्थापन काल से प्राण-प्रण से सम्राट् का कार्य्य किया था श्रोर उनके पास श्रसीम साहसी सेना थी इसीलिए शिवाजी की जमता श्रोरङ्गाचे को खटकती थी। जिसके प्रति वरावर श्रविश्वास किया जाता है वह श्रीरे श्रीरे श्रविश्वास का पात्र हो ही जाता है। श्रीरक्षज़ेव के जीवित. काल ही में महाराष्ट्रीय श्रीर दिल्ली के चिरविश्वासी राजपूतों ने जा भयक्षर समरानल जलाई थी उसमें मुग़ल साम्राज्य जलकर भसा हो गया।

### सत्ताईसवाँ परिच्छेद

ध्रिं्ेें ्रें ्रें वाजी के। श्रितिशय सङ्घट-जनक पीड़ा हुई, श्रीर यह वात सारी दिली में फैल गई। रात दिन शिवाजी के घर की खिड़कियाँ श्रीर द्रवाज़े वन्द रहते, वैद्यों की भीड़ लगी रहती। यह भीपण राग चड़ा कठिन है। चला था । श्राज जैसी पीडा वढ़ गई है वह यदि कल तक वनी रही तो उनके जीवित रहने में सन्देह है। कभी कभी यह ख़बर उड़ जाती कि शिवाजी श्रव नहीं हैं। श्रीर लाग राजपथ से गुज़रते समय इँगली उठाकर उनके गवाज की श्रोर इशारा करते. सिपाही श्रीर सवार लोग थोड़ी देर रुक कर शिवाजी का संवाद पृछते। शिविकारोही राजा श्रौर मनसवदार लोग उस स्थान पर थोड़ी देर रुक जाते श्रौर कुछ पूँछ पाँछ कर फिरश्रागे वढ़ते । दिल्ली में जिन लोगों का पहले पहले फ़्राना हुआ था वे इस स्थान पर पहुँचकर पूँछ ताँछ करते—"भाई! शिवाजी किस प्रकार से श्राये ? श्रव वे भला किस प्रकार छूट सकते हैं। इसी तरह की वाते क्या गली क्या घर सारे शहर में चारों श्रोर फैल रहीं थीं। जहाँ देखे। इसी की चर्चा है। श्रीरङ्गजेंग राज़ राज़ शिवाजी के रोग-समाचार की मालूम करता रहता, परन्तु फिर उनके घर के चारों श्रोर पहरेदारों का कठिन चौकसी रहती। लोगों के सामने श्रीरङ्गजे़व शोक प्रकट करता, परन्तु श्रपने मनमें विचारा करता कि भला हुआ, यदि इसी रोग में शिवाजी मर जाय तो वेखटके वला टल जाय श्रीर लोग मुक्ते कुछ दोष भी न देंगे।

शाम हो गई थी कि एक बुड्ढे हकीम जी शिवाजी के घर के सामने आकर खड़े हो गये। पहरेदारों ने पूँछा—"हकीम जी! क्या आप शिवाजी से मिलना चाहते हैं?" हकीम जी ने उत्तर दिया, "वादशाह ने मुक्ते शिवाजी को आराम करने के लिए भेजा है, इसलिए में उनकी दवा करने आया हूँ।" इतना सुनते ही उन्होंने आदर के साथ दरवाजा छोड़ दिया।

शिवाजी शय्या पर सो रहे थे कि उसी समय एक मृत्य ने ख़बर दी कि वादशाह ने एक हकीम जो को भेजा है। तीच्या चुद्धि शिवाजी ने उसी समय समक लिया कि हो न हो किसी प्रकार से विप देने का यह पड्यन्त्र रचा गया है। शिवाजी ने कहा कि हकीम जो से जाकर मेरा सलाम कह दो और उन्हें यह भी समका दो कि "हिन्दू कविराज मेरी चिकित्सा कर रहे हैं, चूँ कि मैं हिन्दू हूँ श्रतः हिन्दू-वैद्यों के श्रतिरिक्त और किसी से मैं दवा कराना नहीं चाहता। वादशाह की इस छुपा पर मैं उनको सहस्रों धन्यवाद दे रहा हूँ।"

भृत्य श्रभी यह समाचार लेकर वाहर निकला भी नहीं था कि हकीमजी शिवाजी के कमरे में श्रा पहुँचे। शिवाजी का हदय मारे क्रोश से जल उठा, परन्तु उन्होंने क्रोश के चेग की सँभाल कर जीए खर में कहा, "श्राइए हकीम जी! विराजिए, श्रापकी वड़ा कप हुआ। हकीम जी शब्या के पास वैठ गये।

श्राकृति देखने से हकीमजी पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता था। श्रवस्था श्रधिक होने के कारण वाल सब सुफ़ेद हो गये थे, दाढ़ी वढ़कर घुटने तक पहुँच गई थी, सिर पर लम्बी पगड़ी विराजमान थी। हकीमजी का खर गम्भीर श्रीर श्रीर था। हंकीमजी ने कहा—"महाशय ! शृत्य से श्रापने जो श्रादेश दिया था। हमने उसे सुना है। श्राप हमारी द्वा नहीं किया चाहते, तथापि मानव-जीवन की रत्ता करना हमारा कर्तव्य है। मैं इसे श्रवश्यमेव सिद्ध कर्त्तगा।"

शिवाजी मन ही मन श्रीर भी कोशित हो गये श्रीर विचारने लगे—यह विपत्ति कहाँ से फट पड़ी ? परन्तु प्रकट में उन्होंने कुछ कहा नहीं।

हकीमजी—"श्रापको कैसी पीड़ा है ?"

कातर खर में शिवाजी ने कहा—"जानता नहीं कि यह किस प्रकार की भीपण पीड़ा है! सारा शरीर श्रक्षिवत् जल रहा है; हदय में वड़ी पीड़ा है श्रीर सारे शरीर में दर्द है।"

हकीमजी ने गम्भीर सर में कहा, "पीड़ा की श्रपेचा चिन्ता से शरीर श्रधिक जलता है श्रीर मानसिक क्षेश से हृद्य में पीड़ा भी उत्पन्न होती है। श्रापको क्यायही पीड़ा तो नहीं है ?" विस्मित श्रीर भीतावस्था में शिवाजी ने हकीमजी की श्रोर देखा, मुख उसी प्रकार गम्भीर है, श्रीर किसी प्रकार के विल-चण भाव लचित नहीं होते। शिवाजी निरुत्तर हो चुप रहे। हकीमजी ने उनका शरीर श्रीर उनकी नाड़ी देखनी चाहिए। श्रव शिवाजी श्रीर भी डर गये, परन्तु शरीर श्रीर हाथ दिखा दिया।

वहुत देर तक सोच विचार कर हकीमजी ने कहा—"श्राप का वचन जिस प्रकार चीए है, नाड़ी वैसी दुर्वल नहीं है। धमनी में रक्त का संचार हो रहा है, पेशियाँ पूर्ववत् हद हैं। फ्या यह सब श्राप का बहाना तो नहीं है।" फिर शिवाजी विस्मित हो कर इस विलक्षण हकीम की देखने लगे। चिकित्सक का मुखमण्डल उसी प्रकार गम्भीर श्रीर श्रकम्पित है। किसी प्रकार का कपट-भाव प्रकाशित नहीं होता। शिवाजी का शरीर श्रव गरम होने लगा, किन्तु कोध को रोक कर उन्होंने फिर चीण खर में कहा—"श्रापने जो कहा है श्रीर भी कई चिकित्सकों ने यही व्रताया था। इसी कठिन पोड़ा के वाद्यलच्चण ते। कोई है ही नहीं, किन्तु शरीर दिन दिन चीण होता जाता है श्रीर मृत्यु समीप श्राई हुई प्रतीत होती है।"

हकीमजी ने किर सीच विचार कर कहा—श्राट्म लेला वलाऊन नामक हमारे यहाँ चिकित्सा के दे। शास्त्र हैं। उनमें १००१ पीड़ाश्रों की दशा लिखी हुई है जिसमें कि श्रसीर इशारत कर्द भी एक पीड़ा है। कैदी लोग काम न करने के लिए इस पीड़ा का वहाना करते हैं। इसकी सज़ा कतल है। एक श्रीर दर्द का नाम दीगराँ दोज़्स्त श्राह्मियार कुनंदहै। इस पीड़ा के वहाने युवक नरकगामी होते हैं। इसकी दवा जूते से मारना है। तीसरी एक वाह्य-लच्खा श्रस्य पीड़ा है। उसका नाम ऐवहा वरिनर्फ़ा ज़िर वग़ल है। दोपी लोग श्रपना दोप छिपाने के लिए इसी पीड़ा का सहारा लेते हैं। उसकी भी दवा है। वही दवा श्राज हम श्रापको देंगे।"

शिवाजी ने इन वातों की श्रच्छी तरह समभा नहीं, परन्तु तीदण बुद्धि हकीम ने उसके दिल की वातें सब समभ लीं। लेकिन शिवाजी यह भी नहीं समभ पाया। चुपचाप इति-कृर्तन्य विमूद हो कहने लगे—"वह कौन सी दुवा है?" हकीम ने कहा—"वह एक उत्कृष्ट श्रीपध है श्रीर उसका परिणाम भी उत्कृष्ट ही है। रब्बुलश्रालमीन का नामलेकर यह इवा श्राप को दो जायगी। यदि यथार्थ में रोग होगा तो वह जाता रहेगा, परन्तु यदि वहाना होगा तो प्राणनाश होगा।"

शिवाजी का हृद्य कम्पायमान होगया। मस्तक से दे एक चूँद स्वेद गिरने लगा। यदि श्रौपध खाने से इन्कार किया जाता है तो भेद्र खुल जायगा श्रीर उसे खा लेने पर तो मृत्यु निश्चय ही है!

हकीम ने दबा तैयार की । शिवाजी ने कहा—"मुसल-मान का छुत्रा हुन्ना पानी हम नहीं पीते।" शिवाजी ने इतना कहकर ज़ार से दबा का वर्त्तन फॉक दिया—परन्तु हकीमजी इससे नाराज़ नहीं हुए, विक धीरे धीरे कहने लगे—"इस प्रकार ज़ोर से हाथ चलाना जीएता का लज्ज नहीं कहा जाता।"

शिवाजी ने वहुत देरसे कोध को सँभाल रक्खा था, परन्तु श्रव श्रार न सँभाल सके श्रीर ज़ोर में श्राकर उठ खड़े हुए श्रीर यह कहते हुए कि "रोगी को चिढ़ाने का यह मज़ा है" धड़ाम से एक चपत हकीमजी को रसीद कर खुफ़ेद दाढ़ी पकड़ ज़ोर से श्रपनी श्रोर खींच लिया। श्रव देखते क्या हैं कि नक़ली दाढ़ी हकीमजी के मुँह से गिर पड़ी श्रीर साफ़ चिकना सिर निकल श्राया। श्रो हो ! यह तो वाल्य सुद्धद् तस्रजी मालशी स्लिन-स्लिन कर हँस रहे हैं।

थोड़ी देर के वाद तन्नजी ने हँसी को रोक कर घर का द्रवाज़ा बन्द कर लिया श्रीर शिवाजी के पास श्राकर कहने लगे, "प्रभु! क्या सर्वदा चिकित्सकों को इसी प्रकार का पारितोषिक दिया करते हैं ? इससे तो रोगी के पहले चिकि-त्सक ही मर जायगा ! वज्र के समान श्राप के चपत से मेरा सिर शूम रहा है !"

शिवाजी ने हँसकर कहा—''भाई! ब्याघ्न के साथ खेलने से कभी कभी आहत भी होना पड़ता है। यही हुआ भी। परन्तु आपको देख कर मुसे बड़ा आनन्द हुआ। कई दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहिए, क्या समा-चार हैं?"

तन्नजी—"मभु के समस्त आदेशों का पालन कर लिया। सभों की यही इच्छा है कि स्वामी अब निरापद दिल्ली से खदेश को लौट आवें।"

शिवाजी—"ईश्वर को धन्यवाद है। श्राज श्रापने मुसे शान्ति प्रदान की। मैं श्राप के कथनानुसार भागना तो नहीं चाहता परन्तु गगनविहारी पत्ती को कौन रोक सकता है ?"

तक्षजी—"श्रापके समस्त श्रनुचर दिल्ली से निकल कर मथुरा-हृन्दावन में गोस्वामियों के वेष में स्थित हैं। मथुरा के वहुत से पुजारी श्रापकी प्रतीचा कर रहे हैं। हमने दिल्ली से मथुरा के मार्ग को श्रच्छी तरह शोध लिया है। जहाँ जहाँ जिनके रहने की श्रावश्यकता थी वहाँ वहाँ वे श्रागये हैं।"

शिवाजी—"चिरवन्धु ! जैसे आप कार्य्यद्त्त हैं उससें हमें आशा है कि अवश्य ही हम यहाँ से खदेश को लौट जायँगे।"

तन्नर्जा-- "आपने दिल्ला के फ़सील के बाहर एक शीवगामी छोड़ा रखने को कहा था उसको हमने ठीक कर दिया है श्रीर जिस दिन के लिए श्राप शिर करें उस दिन सब ठीक कर दिया जायगा।

शिवाजी—"वहुत श्रच्छा।"

तन्नजी—''राजा जयसिंह के पुत्र राजा रामसिंह के पास में गया था। उनको उनके पिता के वाक्यदान का स्मरण करा दिया है। रामसिंह अपने पिता के तुल्य सत्यित्रय श्रीर उदार-चेता हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने स्वयम् वादशाह के पास जाकर श्रापके खदेश लौट जाने का निवेदन किया था।"

शिवाजी-"वादशाह ने क्या कहा ?"

तन्नजो—"उन्होंने कहा था कि चादशाह को जो उचित मतीत होगा वहीं करेगा।"

शिवाजी—"विश्वासघातक ! कपटाचारी ! श्रव तुम्हें इसका वदला दिया जायगा।"

तश्चजो—"रामसिंह का वह उद्योग यद्यपि निष्फल हुआ है तथापि रोप के साथ उन्होंने कहा है कि राजपूतों के वाक्य भूँ डे नहीं होते। श्रथंद्वारा, सैन्यद्वारा, चाहे जिस प्रकार से हो, श्रापकी सहायता करूँगा। इसमें प्राण तक देने को उप- स्थित हूँ।"

शिवाजी—''वे पिता के उपयुक्त पुत्र हैं। परन्तु हम उन्हें विपद्-प्रस्त नहीं करना चाहते। हमने जिस प्रकार निकलने का विचार किया है क्या आपने उन्हें वह विषय समभा दिया है ?"

तन्नजी—"हाँ, बता दिया है। उसे जान कर वे बड़े सन्तुष्ट हुए हैं श्रीर कहा है कि हम श्रापके सब कार्यों में सहायक रहेंगे।" शिवाजी—"वहुत श्रच्छा।"

तन्नजी—"उन्होंने दानिशमन्द प्रभृति श्रीरङ्गज़ेव के ख़ास ख़ास सभासदों को भी श्रर्थद्वारा श्रपने पत्त में कर लिया है। दिल्ली का क्या हिन्दू क्या मुसलमान ऐसा कोई भी वड़ा श्रादमी नहीं है जो श्रापके पत्त का समर्थन न करता हो, परन्तु श्रीरङ्ग-ज़ेव किसी के परामर्श को श्रहण नहीं करता।"

शिवाजो—"तो सब ठीक है न ? हम श्रारोग्य लाभ कर सकते हैं न ?"

तन्नजी ने सहास्य कहा—"जब हमारे जैसे चंतुर हकीम ने श्रापकी पीड़ा की चिकित्सा करना प्रारम्भ किया है तब श्रारोग्यलाभ करने में क्या सन्देह ? परन्तु श्रापके पीने के लिए जो सुन्दर मिष्ट शरबत बनाया गया था उसे तो श्रापने सब नष्ट कर डाला ?"

शिवाजी—"माई फिर उसी पात्र में वना न लो। तन्नजी ने उसी वर्तन को उठाकर फिर शरवत तैयार किया। शिवाजी ने उसे पी कर कहा—"चिकित्सक! आपकी औषध जिस प्रकार मीठी है उसी प्रकार गुणकारी भी है। हमारी पीड़ा तो एकवार में ही जाती रही!"

शिवाजी को सस्नेह श्रालिङ्गन करके फिर उसी नक़ली पगड़ी श्रौर दाढ़ी को लगा तन्नजी वहाँ से वाहर निकल श्राये।

द्वार पर खड़े हुए प्रहरी ने पूँछा—"श्रापने पीड़ा कैसो देखी है ?"

हकीमजी ने उत्तर दिया, "पीड़ा वड़ी कप्रकारक थी, परन्तु हमारी अन्यर्थ श्रीपध्र ने बहुत कुछ लाभ पहुँचाया है।

ऐसा मालूम होता है कि शिवाजी इस क्लेरा से शीघ ही आरोग्य लाभ करेंगे।"

हकीमजी शिविका में वैठकर चलते घने। एक प्रहरी ने दूसरे प्रहरी से कहा—"हकीम वड़ा बुद्धिमान् प्रतीत होता है। याज तक जिस पीड़ा को किसी दूसरे ने समका तक भी नहीं हकीमजी ने उसे एक ही दिन में किस प्रकार ठीक कर लिया?"

दूसरे प्रहरी ने कहा—"भला क्यों न हो, ये तो वादशाही महलों के हकीमजी हैं न ?'

# अट्टाईसवाँ परिच्छेद

यह संवाद फैल गया कि शिवाजी की पीड़ा यह संवाद फैल गया कि शिवाजी की पीड़ा कुछ कम हो गई है। शहर में किर धूम-धाम अब्बिश्य मच गई थ्रौर सब के मुँह से यही वात सुनी जाने लगी। हिन्दू मात्र को इस वात के सुनने से श्रानन्द प्राप्त होता थ्रौर सज्जन मुसलमानों को भी सुनकर सुख प्राप्त हुआ। लोग चलते, फिरते, दूकान, हाट, वाट श्रर्थात् सभी स्थानों पर इसी की वातचीत करते। श्रीरङ्गज़ेब ने भी इस समाचार को सुनकर प्रकाश रूप में सन्तोष प्रकाशित किया।

शिवाजों ने श्राराम होते ही ब्राह्मणों को दान देना प्रारम्भ कर दिया श्रौर देवालयों में पूजा मेजनी जारी करदी, चिकित्सकों को श्रथंदान से प्रसन्न कर लिया। शिवाजी ने इतनी श्रधिकता के साथ मिठाइयाँ वँटावाई कि सारे दिल्ली शहर में मिछान्न का श्रमाव सा होगया। जितने जान पहचान के भद्र लोग थे सभी का मिठाइयों से सत्कार किया गया एवम् मस्तजिद में श्रीर फ़क़ीरों के घरों में भी मिठाइयाँ वँटवाई गई। वादशाह के दिल में चाहे जो वात रही हो; परन्तु दिल्ली के समस्त सज्जन शिवाजी के इस श्राचरण को प्रशंसा किये विना न रह सके। सारांश यह कि दिल्ली में लड्डुश्रों की वर्षा हो गई। हम नहीं कह सकते कि इस वर्षा से किसी की कुछ हानि भी हुई या नहीं? परन्तु श्रीरङ्गज़ेव के मनोगत भवन की नीव हिलगई श्रीर उसे पछताना पड़ा।

शिवाजी केवल मिठाइयाँ वटवा करही संतुष्टन हुए, किन्तु मिठाइयाँ खरीद खरीद कर वे वड़े वड़े भावों में खुदही सजाते श्रीर उसे वँटवाते थे। कभी कभी इन भावों की उँचाई ३ या ४ हाथ की हुआ करती और = या १० कहार उसे उठाकर वाहर लेजाते। कई दिनों तक इसी प्रकार मिठाइयाँ वँटती रहीं।

सन्ध्या होगई है। श्राज भी मिठाइयों के दो भावे जिनको दस दस कहार उठाये हुये हैं शिवाजी के प्रासाद से वाहर निकाले गये हैं। पहरेदारों ने इतने वड़े भावों को देखकर पूछा— "ये किसके घर जायँगे ?" लेजानेवालों ने उत्तर दिया—"राजा जयसिंह के महल में।"

पहरेदार—"तुम्हारे प्रभु श्रौर कव तक इस प्रकार मिष्टान्न वाँटते रहेंगे ?"

वाहकगण्—"वस, श्राज ही भर।"

भावों को उठाये हुए कहार चले गये।

वहुत दूर चलने के पश्चात् एक ग्रुप्त स्थान में कहारों ने इन दोनों भावों को उतारा। सन्ध्या की श्रिंधियारी श्रच्छी तरह छागई है। कहार चारों श्रोर देखने लगे। कहीं कोई चिड़िया का पूत भी दोख नहीं पड़ता। हाँ रह रह कर वायु श्रलबत्ता चल रहा है। कहारों ने भावों को खोल डाला। एक में से शिवाजी श्रीर दूसरे में से शम्भुजी वाहर निकल श्राये। दोनों ने जगदीश्वर की वन्दना की।

वहुत ही शीव दोनों छुबवेश धारण कर दिल्ला की प्राचीर की श्रोर बढ़ने लगे। सन्ध्या हो जाने के कारण राजपथ पर भीड़ नहीं है, किर भी एक दो मनुष्यों का श्राना जाना लगा हुश्रा है शम्भुजी जब किसी पथिक को श्रपने पास से निकलते हुए देखते हैं, उनका हृद्य धक् भक् करने लगता है। शिवाजी तो ऐसी श्रापदाश्रों को कई वार भुगत खुके हैं। श्रतः उनके निकट यह विपत्ति कुछ चीज़ नहीं है, परन्तु उनका हृद्य भी उद्देग श्रत्य न था।

दोनों ने कम्पित हृद्यावस्था में प्राचीर को पार किया। हाँ, एक पहरेदार ने पूछा भी "कौन जाता है ?"

शिवाजी ने उत्तर दिया—"गोखामी। हरेनीम, हरेनीम, हरे-नीमैव केवलम् !"

पहरेदार—"कहाँ जाश्रोगे ?"

शिवाजी—"तीर्थस्थान श्रीमथुरा-बुन्दांवन। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा।"

दोनों प्राचीर से पार हो गये।

प्राचीर के बाहर भी श्रमेक श्रमाख्य और उच्च पदाधिका-रियों की कोडियाँ वनी हुई थीं श्रीर वे लोग उसमें वास करते थे। इसलिए शिवाजी श्रीर शम्भुजी दोनों ने किनारें। से होकर श्रागे वढ़ना प्रारम्भ किया।

दूर ही से एक पेड़ के नीचे घोड़े को वंधा हुआ देखकर शिवाजी वड़ी सतर्कता के साथ उसी श्रोर वढ़ने लगे और वहाँ पर पहुँच कर देखते क्या हैं कि तन्नजो ने जैसा वताया था वहीं घोड़ा वंधा हुआ है। पास पहुँचकर शिवाजी ने पछा—"भाई अश्वरचक ! तुम्हारा नाम क्या है?"

रचक—''जानकीनाथ।"

शिवाजी—"जास्रोगे कहाँ ?"

रचक-"मथुरा ।"

शिवाजी ने कहा—"हाँ, यहीं अश्व है।"

शिवाजी घोड़े पर चढ़ गये और पीछे से शम्भुजी को वैटा लिया, फिर मथुरा की ओर चल खड़े हुए। पीछे पीछे अश्व-रत्तक भी भागता हुआ चलने लगा।

श्रंथेरी रात में शिवाजी गाँव को छोड़ छोड़ कर खुपचाप चले जाते हैं। श्राकाश में तारे डवडवा रहे हैं। कभी कभी मेध गगन की एक वारही छा लेते हैं। भादों की रात है। यमुनाजी उमड़ी हुई वह रही हैं, मार्ग, घाट, कीचड़ और जल से भर रहे हैं श्रीर शिवाजी उद्देगपूर्ण श्रवस्था में भगे हुए चले जा रहे हैं।

दूर ही से कुछ घोड़ों की टाए सुन पड़ी ! शिवाजी छिपने की चेष्टा करने लगे, परन्तु वहाँ वृत्त श्रथवा कुटी नहीं है। श्रतः पूर्ववत् श्रागे वदना ही ठीक किया।

तीन सवार दिल्ली की श्रोर घोड़ा बढ़ाये चले श्रा रहे हैं। उनके पास लड़ाई के सब सामान ठीक हैं। जब उन्होंने दूर ही से शिवाजी के घोड़े को देखा तब उसी श्रोर श्राप भी बढ़ने लगे। श्रव शिवाजी के हदयः पर कुछ कुछ उद्देग का प्रकाश होने लगा। परन्त सवार श्रव निकट ही पहुँच गये श्रीर एक ने पूछा भी—"कीन जाता है?"

शिवाजी—"गोखामी।"

अश्वारोही—'कहाँ से आते हो ?''

शिवाजी—"दिल्ली नगरी से।"

श्रश्वारोही—"हम भी दिल्ली जायँगे, परन्तु मार्ग भूल गये हैं। श्रतः हमारे साथ चलकर रास्ता दिखा श्राश्रो, फिर तुम मथुरा चले जाना।" शिवाजी के मस्तक पर मानो वज्र ट्रट पड़ा। दिल्ली जाने से अस्वीकार करने में अश्वारोही ज़वर्दस्ती करेंगे, और विवाद करने से पहचाने जाने का भय है, क्योंकि दिल्ली का कोई व्यक्ति पेसा नहीं है जो शिवाजों को पहचानता न हो। दिल्ली लौटने में तो हज़ार वखेड़े हैं। शिवाजी इसी विपय में इति कर्त्तन्यविमृद हो चिन्ता करने लगे।

केवल एक ही श्रश्वारोही ने सामने श्राकर वार्तालाप किया था। शेप दो स्पष्ट स्वरमें परामर्श करते थे। वह परामर्श क्या था?

एक ने कहा—"इस सवार को मैं जानता हूँ, एक दिन जव शाइस्ताख़ाँ की मातहती में लड़ाई कर रहा था इसे देखा था। मैं ठीक ठीक कहता हूँ। यह गोखामी नहीं है।"

दूसरे ने कहा—"फिर कौन है ?"

पहला-मेरा ऐसा विश्वास है कि यह खयम् शिवाजी है। प्योंकि दो मनुष्यों का कंठ खर ठीक एक सा नहीं होता।

दूसरा—"धत् मूर्ख ! शिवाजी तो दिल्ली में क़ैद है।"

पहला—"यही मैंने भी विचार किया था कि शिवाजी सिंहगढ़ दुर्ग में छिपा है, परन्तु सहसा उसने एकही रात में पूना का ध्वंस कर डाला।"

दूसरा—"श्रच्छा, सिर के कपड़े को हटाकर देखने ही से पता चल जायगा।"

सहसा एक श्रश्वारोही ने पास पहुँचकर शिवाजी की पगड़ी को श्रलग फेंक दिया। शिवाजी ने उसे पहचान लिया कि यह तो शाइस्ताख़ाँ का एक प्रधान सैनिक है। यदि हाथ में कोई श्रस्त्र होता तो शिवाजी श्रकेले तीनों को मारने की चेष्टा करते परन्तु शस्त्रहीन होते हुए भी शिवाजी ने एक सवार को मुक्के से श्रचेत कर डाला। शेप श्रव दोनों श्रश्वारोहियों ने तलवार निकालकर शिवाजी को भूमि पर पटक दिया।

शिवाजी इष्टदेव का स्मरण करने लगे। वे मन में सोचने लगे कि अब फिर बन्दी होकर विदेश में औरक्रज़ेव के हाथों से मारा जाऊँगा। वे यही विचार कर रहे थे कि शम्भुजी को श्रोर देखकर आँखों में जल भर श्राया।

सहसा एक शब्द हुआ। शिवाजी ने देखा कि एक अश्वा-रोही तीर से विँधकर भूतलशायी हो गया है। फिर एक तीर; श्रीर एक दूसरा तीर; से क्रमशः तीनी श्रश्वारोही शत्रु-भूतल-शायी! होकर मर गये।

शिवाजी परमेश्वर को धन्यवाद देकर उठ खड़े हुए,देखते क्या हैं कि पीछे से उसी अश्वरक्तक जानकीनाथ ने तीर चलाये थे। विस्मित होकर शिवाजी उसको जीवन रक्तार्थ सैकड़ों धन्यवाद देने लगे। जब अश्वरक्तक पास पहुँच गया तब शिवाजी को श्रीर भी विस्मय हुआ कि यह तो सीतापति गोस्वामी हैं!

श्रव सहस्रवार समा की प्रार्थना करके शिवाजी ने कहा—"सीतापित ! श्रापके श्रितिरिक्त श्रसली वन्धु शिवाजी का श्रीर कोई नहीं है ? श्रापको श्रश्वरस्तक समस्र कर मैंने श्रापका विशेष श्रादर नहीं किया था। समा कं जिए। क्या मैं श्रापके इस उपयुक्त कार्य्य का पुरस्कार दे सकता हूँ ?"

सीतापित ने शिवाजी के सम्मुख घुटने टेक हाथ जोड़कर कहा—"राजन्! इस छुझवेश धारण करने के लिए मुक्ते श्राप चमा करें। में न तो अश्वरच्नक हूँ और न गोखामी, किन्तु में आपका पुराना मृत्य रचुनाथजी हवलदार हूँ । आप जानते हैं कि मेंने आपकी सेवा की है और आजन्म आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। इसके सिवा मेरी और कोई कामना नहीं है और न इसके आतिरिक्त कोई पुरस्कार चाहता हूँ। यदि भूल चूक में कोई दोप हो गया हो तो इस निराश्रय को आश्रय दीकिए और चमा कोजिए।"

शिवाजी चिकित होकर वालक रघुनाथ को देखने लगे। वे श्रपने हदय के उद्देग को रोक न सके। उन्होंने सजल नयन हो रघुनाथ को हदय से लगा लिया। गद्गद् खरमें शिवाजी कहने लगे—"रघुनाथ! रघुनाथ! शिवाजी तुम्हारे निकट सैकड़ों दोपों का श्रपराधी है, परन्तु तुम्हारे महत् श्राचण ने ही मुक्ते दएड दिया है। तुम्हारे अपर जो मैंने सन्देह किया था उसे स्मरण करके मेरा हदय विदीण हो जाता है। शिवाजी जब तक जीवित रहेगा तुम्हारे गुण को कभी न भूलेगा।"

शान्त निस्तब्ध रजनी में दोनों परस्पर प्रेमपूर्वक मिलकर श्रानन्दमग्न हो गये। रघुनाथ का व्रत श्राज समाप्त हुआ। शिवाजी की हदय वेदना श्राज दूर हुई। वालकों की भाँति दोनों मिलकर श्राज रो रहे हैं।

# उन्तीसवाँ परिच्छेद

#### मासाद में

राजपूतवाला अपने घर लौट आई। परन्तु घर लौटकर उसने देखा कि हदय ग्रन्य है! घर लौटकर उसने देखा कि हदय ग्रन्य है! घर लौटकर उसने देखा कि हदय ग्रन्य है! जिस स्वदेशी योद्धा के प्रथम दर्शन मात्र ही से सरयू चिकत और आनित्त हो गई थी, उसके कई महीने याद जिसे उसने हदयेश्वर समका था, जिससे वृद्ध जनाईन ने विवाह करने का वाक्यदान दे दिया था, उसी रघुनाथ के अदर्शन से आज सरयू का हदय ग्रन्य हो रहा है।

वह दिन गया। सप्ताह गया। मास भी वीत चला। परन्तु सरयू के प्राणायार छभी तक लौटे नहीं। कभी कभी क्रंधेरी रात में वालिका अपनी खिड़की में वैठकर सन्ध्या से आधीरात विता देती, कभी आधीरात से वैठकर दिन निकाल देती, उसी रघुनाथ की चिन्ता में निमय रहती। उसे यह आशा लगी रहती कि इसो मार्ग से होकर वे आते होंगे।

कभी वह अकेली दोपहर के समय आमी के वाग में निकल जाती। वहाँ टहलती और उसी दशा में उसे, तोरण दुर्ग की कथा, करठमाल का प्रेम, रायगढ़ आगमन और वहाँ से विदा होने की वाते याद पड़ जाती और वेचारी कुंहनियों पर गाल रख धीरे धीरे सिसका करती। कभी सोती सोती चौंक पडती श्रीर भादें। में वड़ी हुई नदी के बन्द ट्रट जाने की भाँति प्रेम-नद में निमग्न हो जाती। श्रहो ! कोई देखता ते। उसे पता चलता कि सरयू के नयनों से श्रावण मास की वारि-वर्ण होती है। रात व्यतीत हो जाती, प्रातःकालीन रिक्तमाच्छटा पूर्व दिशा में शोभायमान हो जातो तोभी वालिका की शोक निशा दूर नहीं होती!

प्रातःकाल फूल ते इने जाती। फूलों से उद्यान चैन करता हुआ मिलता, प्रफुल पुष्पलता एक एक शोभायमान दीख पड़ती। उन्हें अब क्या चिन्ता है—यह कीन जान सकता है? सर्यू किर शोकाकुल हो जाती। किर फूलों की और देखती और प्रातःकालोन पुष्पदलस्थ शिशिरिबन्द की भाँति अपने कमलदलनयनों में नीर भर लाती। सायंकाल होते ही हाथों में वीणा लेलेती और कभी कभी कुछ गाने भी लगती। अहा! ईस शोकरससिब्चित स्वर की सुनकर सुनने वालों के नयनों में प्रेम का सागर उमड़ आता।

इस प्रकार चिन्ता-क्रम से सरयू का शरीर शुष्क होने लगा।
सुखमण्डल ने पाण्डुवर्ण धारण कर लिया और श्राँखें कालिमावेष्टित हो गईं। परन्तु सरल खभाव जनार्वन ने श्रभी तक
सरयू के हृदयकी वात को समका नहीं था। हाँ उसकी शारीरिक
श्रवत्था देखकर उसे वड़ी चिंता हुई श्रीर कारण का श्रनुसन्धान
करने लगा।

स्त्रियों के निकट स्त्रियों की वात छिपी नहीं रहती। यद्पि सर्य अनेक यलों द्वारा श्रपने शोक की छिपाये हुए थी तथापि उसकी सिखयों श्रीर दासियों को कुछ कुछ मालूम हो गया था। श्रतः उन्होंने वात वनाकर वृद्ध जनाईन से कहा—"सरयू सयानी होगई। श्रव उसका विवाह स्थिर करना चाहिए।" सरयू ने भी इस वात को सुन लिया। इसलिए उसने कहला भेजा—"पिताजी से कहना कि मुक्ते विवाह करने की इच्छा नहीं है। चिरकाल पर्यंत श्रविवाहित रहकर उनके चरणों की सेवा करूगी।"

उन्होंने इस वात को नहीं माना। वे विवाह के लिए पात्र हूँ ढ़ने लगे। राजपुरोहित द्वारा पालित भद्र चित्रय कन्या के पात्र का अभाव नहीं था। अन्त में राजा जयसिंह के एक प्रधान सेनापित से विवाह होना स्थिर हो गया। सरयू को जब यह वात मालूम हुई तब उसका सारा शरीर काँपने लगा। लजा को अलग करके उसने पिता को कहला भेजा— "पिताजों से कहना, उन्होंने एक सैनिक से वाक्यदान कर दिया है। वही हमारे वाय्दत्त पित हैं। अन्य किसी से विवाह करने में व्यभिचार-दोष होगा।"

जनाईन इस बात को सुनकर रुष्ट हो गये श्रीर उन्होंने सरयू का वड़ा तिरस्कार किया। कन्या की श्रनुमित न होते हुए भी विवाह का दिन स्थिर किया गया। सरयू इस बात को सुनकर श्रपने वाप के चरणों पर गिर पड़ी श्रीर ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगी—"पिताजी, त्रमा कीजिए। नहीं तो श्रापको इस चिरपालिता श्रभागिनी कन्या के मरने का दुःख होगा।" परन्तु जनाईन कन्या को डाटने लगे।

कन्या की वात कीन सुनता है। पाँच भले मानुष को कुछ कह दें वही समाज का परामर्श है। उसी के श्रनुसार कार्य्य होगा। विवाह का दिन निकट श्राने लगा। जनार्दन ने बहुत कुछ समभाया-डाँटा भी श्रीर बहुत तिरस्कार भी किया; परन्तु इसका कुछ प्रभाव श्रच्छा न एडा।

श्रन्त में विवाह के दिन उन्होंने कन्या से कहा—"श्ररे पापिनी! क्या तेरे लिए मुक्ते इस वृद्धावस्था में श्रपमानित होना पड़ेगा ? क्या तू श्रपने निष्कलङ्क पिता के कुल को कलङ्कित करेगी ?"

धीरे धीरे भीगी श्राँखों से सरपू ने उत्तर दिया—"पिताजी! मैं श्रवीध हूँ। यदि श्राप के निकट मैंने कोई दोप किया हो तो समा कीजिए। जगदीश्वर मेरी सहायता करें। मुक्तसे श्रापका श्रपमान न होगा।"

उस समय इस बात का श्रर्थ जनाईन ने नहीं समभा। परन्तु दूसरे दिन क्रे समभा गये अव विवाह के दिन कन्या इंग्लिन पड़ी।

# तीसवाँ परिच्छेद् कुटी

दिक्षि क्षित्र मृत के प्रातःकालीन प्रकाश में वेगवती नदी कि प्रा कि वही चली जा रही है, श्रीर सूर्य्य की किरण कि श्री कि श्री मांति के रक्षों को धारण कर रही हैं श्रीर नदी के दोनों श्रोर धान के खेत लहलहा रहे हैं। पेसा प्रतीत होता है कि मानो कृपकों के तप से मेदिनीने प्रसन्न होकर हरा बस्र धारण कर लिया है। उत्तर श्रीर पूर्व दिशा में भी उसी प्रकार के खेत दोख पड़ते हैं परन्तु बहुत निगाह जमाने पर कुछ गाँव का भी दृश्य दिखाई पड़ता है। दिल्लण दिशा में पर्वत शिखर वालस्क्य की किरणों से श्रीर ही प्रकार की शोभा दिखा रहे हैं।

उसो नदो के तट पर एक स्थान श्यामल चोत्रों से घिरा हुआ एक छोटे से गाँव के खरूपमें शोभायमान था। उसी गाँव में एक किसान की छुटी थी। छुटी के पास ही एक वालिका नदी के तीर पर खेल रही थी, और पास ही एक वासी खड़ी थी परन्तु किसान की छी अपनेकाम धन्धे में लगी हुई थी।

घर के देखने से किसान कुछ धनी मालूम होता है। पास ही दो एक ग्वालों के घर हैं और चार पाँच गायें भी वँधी हैं। घर के भीतर वाले खएड में दो चार कोठिरयाँ भी हैं और बाहर एक वड़ी सी वैठक वनी हुई है। इससे यह अब्छोतरह समभा जा सकता है कि किसान गाँव का एक प्रधान व्यक्ति हैं और कुछ लेन देन का भी कार्थ्य करता है।

लड़की की अवस्था अभी सात वर्ष की है परन्तु रङ्ग उसका माँवला है और देखने में चश्चल और प्रफुह्मचित्ता प्रतीत होती है। वालिका कभी तो दौड़कर नदी के किनारे पहुँच जाती है और कभी वहाँ से सीधी अपनी माँ के पास रसोई वर में जा वैठती है और कभी मन होता है तो दासी का हाथ पकड़ कर उससे दो चार वातें कर लेती है।

वालिका वोली—"जीजी, चलो न छाज भी कल की तरह नदी में स्नान कर छावें ?"

दासी—"नहीं वहिनी, श्रम्मा ने कह दिया है कि अब से धाट पर न जाया करना।"

वालिका—"चलों, माँ को ख़बर भी न होगी।" दासी—"नहीं, जिस बात को माँ ने मना किया है हम उसे क्यों करेंगी ?"

ं वालिका—"श्रच्छा दीदी, क्या मेरी माँ तुम्हारी भी श्रमा हैं ?"

दासी—"हाँ"

वालिका-"नहीं, दीदी ठीक ठीक कह।"

दासी—"हाँ, सची माँ है।"

वालिका—"नहीं दीदी, तुम तो राजपूत-स्त्री हो, मैं तो राजपूतनी नहीं हूँ ?"

दासी ने वालिका का मुख चूम लिया; और कहने लगी— "फिर क्यों जानकर पूँछती है ?"

चालिका—"पूछने का तात्पर्थ्य यह कि फिर त् मेरी श्रमा को "माँ" कैसे कहती है ?"

दासी—"जिसने हमको खाने पीने को दिया है, जिसने रहने के लिए हमको घर दिया है, और जो हमें अपनी कन्या के समान लालन पालन करती है उसे माँ न कहूँगी तो और किसको कहूँ ? इस संसार में हमारा और कहीं ठिकाना नहीं है। केवल माँ ने ही मुक्ते स्थान दान दिया है।"

वालिका—"दीदी! तेरी आँखों में आँख क्यों भर आये, वातों वात रोने क्यों लगी ?"

दासी-- "नहीं वहिनी, रोऊँगी क्यों ?"

वालिका—"तेरी श्राँखें में जल देखकर मेरी श्राँखें भी भर

दासी ने वालिका को फिर चूम कर कहा—"तू मुक्ते वड़ी प्यारी लगती है।"

वालिका—"श्रौर तू भी तो मुभे वड़ी प्यारी मालूम होती

दासी—"अञ्जा है।"

वालिका—"अञ्जा सदा प्यार करोगी ? कभी भूलोगी तो नहीं ?"

. दासी—"हाँ, परन्तु तुम एक दिन मुक्ते भूल जाश्रोगी।

वालिका—"वह भला कव ?" दासी—"जव तुम्हारे वर श्रावेंगे तव।" वालिका—"वे कव श्रावेंगे ?" दासी—"वस श्रव दो ही चार वर्ष के वोच में।"

चालिका—"ना, दीदी, मैं तुभे कभी महीं भूलूँगी। वर से भी मैं तुमको श्रधिक प्रेम कहँगी। परन्तु जब तेरा वर श्रा जायगा तथ त्तो न भूल जायगी?

दासी के चज्ज फिर श्रश्रुपूर्ण हो गये। उसने कहा—"नहीं, कभी नहीं भूलूँगी।"

वालिका—"श्रपने वर से मेरा श्रिक प्रेम करोगी न ?" दासी ने हँसकर कहा—"ज़रूर, ज़रूर।" वालिका—"तुम्हांरे वर कब श्रावेंगे दीदी ?"

ं दासी—"भगवान जाने। छोड़, श्रव रसोई का समय हो गया; मैं जाऊँ।"

पाठकगण ! श्रापसे यह वताना श्रनावश्यक है कि सरयू को जव संसार में कोई स्थान निरापद प्रतीत नहीं हुश्रा तव उसने दासी वनकर एक कृपक के घर दासी-वृत्ति करना श्रङ्गी-कार कर लिया था। किसान का नाम गोकरणनाथ था। वह कुछ सम्पत्तिशाली था श्रौर महाजनी का भी काम करता था। गोकरण का श्रन्तः करण सरल श्रौर स्नेहपूर्ण था इसीलिए उसने राजपूत-कन्या को श्रपने घर में श्राश्रय दे दिया था। गोकरण की स्त्री भी वड़ी सचरित्राथी। उसने राजपूत-वाला को श्रपनी कन्या के समान समका। सरयू कृतक होकर गोकरण

श्रीर उसकी स्त्री का यथोचित श्राद्दर करती श्रीर उनकी घालिका की देखभाल भी रखती। इस प्रकार किसान की स्त्री का काम-काज बहुत कुछ सरयू ने बाँट लिया था। इसलिए बहु दिन दिन सरयू के ऊपर श्रधिक प्रसन्न होती गई।

रघुनाथ के न रहने पर यदि सरयू को कहीं सुख की सम्भावना होती तो वह खान उदार स्वभाव गोकरणनाथ श्रौर उनकी सरला सुहद्या गृहणी के भवन सदश होता। गोकरण की श्रवस्था लग भग ४५ वर्ष की थी परन्तु सदैव नियमित परिश्रम करने से श्रव भी उनका शरीर सुदृढ़ श्रौर वलिष्ठ था। ंगोकरण का एक लड़का शिवाजी का सिपाही था श्रोर वहुत दिनों से घर को वापस नहीं आया था। उसके अतिरिक्त यही एक कन्या हुई थी,पिता माता दोनों उसको अधिक प्यार करते थे। प्रातःकाल उठकर गोकरण श्रपने खेती के श्रथवा श्रन्य किसी काम धंन्धे पर चले जाते और सरयू घर का सब काम् संमाल लेती। गोकरण की स्त्री कभी कभी कहा करती- "श्ररी सरयू ! तू बड़े की लड़की है। इस प्रकार काम करने से तेरा शरीर थक नहीं जाता ? इतना मत किया कर। मैं कर लिया करूँगी।" सरयू स्नेह के साथ उत्तर देती—"माँ,तुम मेरी इतनी ख़ातिर करती हो। तुम्हारा काम करने में मुक्ते थकावट नहीं मालूम होती। मैं जन्म जन्म तुम्हारी सेवा करूँगी।"

इस स्नेह मयी वार्तो को सुनकर सरलस्वभावा वृद्ध किसानी की श्राँखों में जल भर श्राता श्रीर वह श्राँस पोंछकर कहती—"सरयू ! मैंने तेरे समान लड़की श्रव तक नहीं देखी। यदि तेरे समान मेरी जाति में कोई लड़की मिलती तो, में श्रपने लड़के का उसके संग विवाह कर लेती। यहुत दिन हुए, मेरे वेटे ने घर छोड़ दिया।" इसी प्रकार कई महीने व्यतीत हो गये। एक दिन सन्धा के समय गोकरण श्रपनी स्त्री के पास वैठे हुए थे श्रीर दूसरी श्रोर सरयू श्रीर उनकी लड़की खेल रहीं थीं, कि उसी समय गोकरणनाथ ने कहा—"ज़रा चुप हा जाश्रो, श्रीर एक सुसंवाद सुन लो।"

गृहिणो—"त्राहा, तुम्हारे मुख में पुष्प चन्दन पड़े। भीमजी का क्या संवाद मिला है ?"

गोकरण—"शीव्रही श्राता है। वह शिवाजी के साथ दिली गया हुश्रा था। श्राज मैंने सुना है कि दुए वादशाह के हाथ से निकलकर शिवाजी यहाँ लौट श्राये हैं। इसलिए हमारा भीमजी भी श्रवश्य ही उनके साथ साथ होगा ?"

रृहिशी—"श्रहा, भगवान् यही करें। प्रायः एक वर्ष हो गया कि वेटे को नहीं देखा है। नहीं मालूप वह कैसे है ? भगवान् ही जानें।"

गोकरण—"भीमजी श्रवश्य ही लौटेगा। वह रघुनाथजी हवलदार के श्रधीन कार्य्य करता है, क्योंकि रघुनाथजी का भी संवाद मिला है।"

सरयू का हृद्य खिल गया। उसने उद्देग के साँस को रोक कर गोकरण की वात सुनने में चित्त लगाया। गोकरण कहने लगे—"जिस दिन रघुनाथ विद्रोही प्रसिद्ध होकर शिवाजी से श्रपमानित हुएथे उसी दिन हमारे पुत्र ने क्या कहा था—तुम्हें याद है?"

यहिं सी — "नहीं, में भूल गई।"

गोकरण—"पुत्र ने कहा था, 'पिताजी ! हम हचलदार को पह चानते हैं। उसके समान बीर शिवाजी के सैन्य में दूसरा कोई नहीं है। नहीं मालूम किस भ्रम में पड़कर राजा उन्हें भ्रपमानित कर रहे हैं। पीछे ज्ञात होगा श्रीर रघुनाथ के गुण स्मरण होंगे। इतने दिनों के पश्चात् पुत्र को बात ठीक निकली।

सरयू का हृदय उज्ज्ञास श्रीर उद्देग से फड़कने लगा श्रीर उसके मस्तक से पसीना टपकने लगा।

गोकरणनाथ कहने लगे—"रघुनाथ छुद्रवेश धारण करके शिवाजों के साथ ही साथ दिल्ली गये थे श्रीर उन्होंने श्रपनां बुद्धि-कौशलता के द्वारा राजा को वचा लिया श्रीर सम्पूर्ण रूप से श्रपनी निर्दोषिता सिद्ध कर दी। सुना है कि शिवाजी ने रघुनाथ से श्रपने दोप की चमा माँगी है श्रीर उनको भाई कहकर श्रालि-क्षन किया है। हवलदार से एक वारही रघुनाथ को पँच हज़ारी वना दिया है। शहर में श्रीर कोई चर्चा नहीं है, गाँव में भी कोई दूसरी वात नहीं है, जहाँ देखों केवल रघुनाथ ही की वीर-कथा का वर्णन हो रहा है श्रीर लोग उनका जय जयकार मना रहे हैं।"

श्रानन्द श्रीर बल्लास से सरयू ज़ोर से चिल्ला उठी श्रीर मुच्छित हो भूमि पर गिर पड़ी।

## इकतीसवाँ परिचेछद

में श्राशा, श्रानन्द श्रोर उद्घास का भाव उसके हृद्य में प्रविष्ट हु शा। श्रव उसकी श्राँखें श्रिप् प्रिच्छे प्रफुक्तित हुईं, होठों पर मधुरता का प्रवेश हुशा श्रोर उसका कलमरूपी हृदय खिल गया। प्रातःकाल जव सुशीतल, सुमन्द, सुगन्धित समीर वहता श्रोर को किलस्व सरयू के कानों में प्रवेश करता तव उसका चित्त विह्नल हो जाता। दोपहर के समय घर का कामकाज करके सरयू नदी के तट पर जा वैठती श्रोर सूर्य्य की श्रोर देख कर नहीं मालूम क्या क्या विचारा करती। सन्ध्या के समय जव कभी दूर से वंशी की ध्वनि कानों में पड़ जाती तव मृगी की भाँति सरयू चौंक पड़ती।

गोकरण की कत्या ने सरयू के भावों में इस परिवर्त्तन को देखा और जब दोनों एक दिन नदी के किनारे बैठी हुई थीं तब कत्या ने पृद्धा—"दीदी! दिन दिन तुम तो निखरती जाती हो! इसका क्या कारण है ?"

सरयू—"क्या कहती है ?"

बालिका—"कहूँ क्या ? क्या में देखती नहीं ?"

सरयू—"नहीं, तुम्हारे देखने में भूल है।"

बालिका—"ख़ूब कही ! में भूलती हूँ न ? सिर में पहले भी
कभी तुमने फूल खोंसा था ?"

सरयू—"पगली कहीं की।"

वालिका—"में पगली हूँ कि तुम ? कएठ में माला, हाथों में मोतियों की लड़ियाँ, में नहीं देख रही हूँ ?"

सरयू—"चल, दूर हट।"

वालिका—"क्यों न, नदी के तीर वैठी हुई वहुत देर तक पानी में कौन मुँह देखा करती है ?"

सरयू-"वहन! भूठी वाते मत वना।"

वालिका—"ख़ूव ! पेड़ों की श्राड़ में छुप कर मीठेमीठे खर में गाती कौन है ? क्या में इसे भी नहीं जानती ?"

सरयू से रहा न गया, हँसते हुए दौड़कर वालिका का मुँह दवा लिया।

वालिका ने हँसते हँसते कहा—"ठहरो, में ये सब वार्त माँसे कहूँगी।"

सरयू—"नहीं वहन, तुम्हारे पाँ पड़ती हूँ, कहना मित ।" वालिका —"किर, एक वात पूछती हूँ वता ?" सरयू—"पूँछ ।"

वालिका—"इसका श्रर्थ क्या है ? इस पुष्प,इस कएठमाला श्रीर इस गीत का कारण क्या है ? तुम्हारी दोनों श्राँखें सदा हँसीली क्यों दीख पड़ती हैं श्रीर होंठों पर ललाई क्यों फूटी पड़ती है ? सारा शरीर तुम्हारा लावएयमय क्यों होगया ?"।

सरयू—"तुम्हारी माँ जो तुम्हारा सिर गूँ श्रकर तुम्हें गहना-कपड़ा पहनाती है वह क्यों ?" वालिका इस वार कुछ लजा सी गई,परन्तु तुरन्त ही उसने उत्तर दिया—"माँ, कहती है कि श्रगले साल तुम्हारा विवाह होगा श्रौर तुम्हारा दूल्हा श्रावेगा।"

सरयू—"हमारा भी दूरहा त्राने वाला है।"

वालिका—"सचमुच ?"

सरयू और वालिका में इसी प्रकार वातचीत हो रही थी कि उसी समय एक दीर्घकाय संन्यासी "हर हर महादेव !" शब्द उच्चारण करता हुआ नदी के तट पर वैठ गया। सन्ध्या के मध्य विकाश में संन्यासी का विभूति-भूपित शरीर वड़ा मनी हर प्रतीत हो रहा था। वालिका तो मारे डर के भग गई, परन्तु सरयू तीच्ण दृष्टि से उसी श्रोर देखने लगी। श्रोह! यह तो सोतापित गोखामी है!

सरयू का हृदय सहसा कम्पायमान होगया और मन के आवेश से सारा शरीर काँपने लगा। परन्तु लजा से कम्पनवेग को रोक सरयू धीरे धीरे संन्यासी के पास चली गई और कहने लगी—"प्रभु, आप का दर्शन एक बार इस अभागिनी के जनार्दन के मन्दिर में हुआ था। उसके पश्चात् आज दासी हित्त में आपका दर्शन कर रही हूँ। पिता ने कलिंक्किनी कह कर मुभे अलग कर दिया है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई दोप नहीं है।"

संन्यासी के नयन श्रश्रुपूर्ण होगये। धीरे धीरे उन्होंने कहा—"रघुनाथ के लिए तुमने यह कष्ट सहा है ?"

सरयू—"नारी जब तक पति का नाम जप सकती है तब तक इसे कप्ट नहीं कहा जा सकता।" संन्यासी का गला रक गया और आँखों से जल की वर्षा होने लगी।

सरयू ने कहा—"क्या प्रभु से उस देवपुरुष के साथ साजात् हुआ था ?"

गोखामी—"हाँ, हुश्रा था।"

सरयू—"फिर च्या कहा था ?"

गोखामी—"श्राप को वे जरा भी नहीं भूले हैं। हमने उनसे कहा था—सरयू राजपूतवाला है। वह जीवन से यश की श्रिविक चाहती है। सरयू जब तक जीवित रहेगी रघुनाथ को कलक्ष्यस्य वीर कह कर उन्हीं का यश गावेगी।"

. सरयू—"श्रच्छा।"

गोसामी—"हमने श्रीर भी उनसे कहा था कि—"सरयू तुम्हारे उन्नत उद्देश्य की वाधक नहीं है। रघुनाथ हाथ में तलवार लेकर पथ का परिष्कार करें, ईश्वर उनकी सहायता करेंगे। यदि इस दशा में उनका शरीरांत हो जायगा तो सरयू भी श्रानन्दसहित प्राण त्याग देगी।

सरयू ने गद्गद् खर में कहा, "महाराज, फिर उन्होंने क्या कहा ?"

गोसाईजो ने कहा—"रघुनाथ ने उत्तर नहीं दिया। वे केवल श्रापकी बात को सुनकर श्रसाध्य साधन में तत्पर हो गये। श्रव तो सुना है कि उन्होंने श्रपनी जीवन यात्रा के मार्ग की सब्छ कर लिया।"

्र उस सन्ध्या के अन्धकार में गोसाई के नयन धक्धक जल रहे थे और उनकी ज्वलन्त ध्वनि बृत्तों से प्रतिध्वनित होती रही। "जिस श्रादि पुरुप ने जगत् को वनाया है उन्हें प्रणाम करती हूँ" यह कहकर संग्यूवाला श्राकाश की श्रोर देखकर प्रणाम करने लगी। गोस्वमी ने भी जगत् के श्रादिपुरुष को प्रणाम किया।

थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे । उस समय सायंकालीन शीतल पटन वह रहा था इसलिए उनके शरीर शीतल होगये श्रीर श्राँखों के श्राँस् सूख गये।

कुछ देर वाद गोस्वामी ने कहा—"देवता के प्रसाद से जब कार्य्य सिद्ध होगया था तब रघुनाथ ने एक वात कही थी और मुक्त से परामर्श किया था कि इसे सरयू को अवश्य सुना दीजिएगा।"

सरयू ने उत्करिठत स्वर में कहा-"महाराज, वह कौन सी वात है ?"

गोस्वामी—"उन्होंने कहा था कि इतने दिन तक सरयू जिसे मन में रक्खे है क्या उसके श्राने पर उसे पहिचान भी सकेगी ?"

सरयू—"क्या इस जीवन में उन्हें भूल सकतीं हूँ ?"

गोस्वामी—''श्रापको वे भली प्रकार से जानते हैं, परन्तु स्त्रियों का हृद्य सर्वदा स्थिर नहीं रहता। सम्भव है कि भूल जायँ।"

गोस्वामी की चपलता श्रोर ज़ोर से हँसना देखकर सरयू को कुछ विस्मय हुश्रा श्रोर उसने कहा—"नारी का हृदय चपल होता, है मैं तो ऐसा नहीं जानती।" गोस्वामी—"में भी तो नहीं जानता था परन्तु श्राज देख रहा

सरयू-किसको देखा है ?"

गोस्वामी—जो हमारी वाग्दत्ता प्रधू हैं, वही हमें श्राज भूल गई हैं। देखकर भी पहचान नहीं सकतीं।"

गोस्वामी—"वह वही भाग्यवती है, जिसको तेरण दुर्ग में जनार्दन के घर देखा था श्रीर भोजन लाते समय उसका साज्ञात हुश्रा था। उसी समय हमने उसे श्रपना तन, मन श्रीर धन सौंप दिया था। वह वही सौभाग्यवती हैं जिन्हें मुक्तामाल पहना कर श्रपने जीवन का मनोरथ सफल समका था। वह वही सुस्वरूपा हैं जिन्हें राजा जयसिंह के शिविर में श्रपने नयनों का मिण बना रक्खा था। वह वही हृदयेश्वरी हैं जिनके शब्द हमारे कानों को संगीतवत् प्रतीत होते हैं श्रीर जिनके शर्रार का स्पर्श हमें चन्दन से भी श्रधिक सुवासित होता है। वही हमारी जीवन मूल हैं!

वह वही श्रद्धांक्षिनी हैं कि जिनके ज्वलंत शब्दों को सुनकर मुक्ते दिल्ली जाना पड़ाथा श्रीर उन्हीं के उत्साह से उत्साहित होकर यश के पथ का परिष्कार किया है श्रीर श्रनन्त विपद् सागर से पार हुश्रा हूँ। वहुन दिनों के पश्चात् श्राज उसी भाग्यवती के चरणों के समीप खड़ा हूँ। क्या वह श्राज मुक्ते पहचान सकती हैं?

इन्हीं कोकिलविनिन्दित शब्दों ने सरयू के हृदय को मन्थन कर डाला। श्रव जाकर उन्होंने गोसाई' को समका। सरयू श्रपने हृदय के वेग को सँभाल न सकी। उसका सिर धूम ऱहा था, नेत्र वंदथे। "रघुनाथजी! चनाकीजिए"—इतना कहकर सरयू ने रघुनाथ की श्रोर हाथ वढ़ाया। लड़खड़ाती हुई सरयू को रघुनाथ ने श्रपने हाथों में सँभाल लिया श्रोर श्रपने उद्देगी हृदय को उसके हृदय से लगा लिया।

कुछ देर के पश्चात् सरयू चेतन हुई श्रीर श्रपनी श्राँखों को खोलकर क्या देखती है कि रघुनाथ, हदयनाथ, उसे धारण किये हुए हैं। चिरपार्थित पितने श्राज सरयू वाला का गाढ़ श्रालिङ्गन किया है।

श्रहा ! वहुत दिनों के पश्चात् श्राज सरयू का, तप्त हद्य रघुनाथ के शान्त हद्य से लग कर शीतल हुश्रा है। सरयू के घनश्वास रघुनाथ के निश्वास से मिश्रित हुए हैं। सरयू के कम्पित दोनों श्रधरों की श्राज ही जीवन भर में रघुनाथ के श्रथरों ने छुश्रा है।

श्रोह! शरीर के स्पर्श करने से वालिका सहम गई! वालिका इस प्रगाढ़ श्रालिक्षन से, इस वारंवार चुम्वन से काँपने लगी! यह क्या सत्य है श्रथवा स्वप्न है?

वायुनाड़ित पत्र की भाँति सरयू काँपती हुई मनही मन कहने लगी—"जगदीश्वर! यदि यह खप्त है तो इस सुख निद्रा से कभी मत जगाइए।"

### वत्तीसवाँ परिच्छेद

#### जीवन-निर्वाण

हिंदि कि कि हाराष्ट्रदेश में महासमारोह श्रारम्भ हा गया।

गाँव गाँव में यही चर्चा फैल गई कि शिवाजी

सवेश लौट श्राये हैं। वह फिर श्रीरङ्गज़ेव से

हिंदि कि हिन्दूराज्य संस्थापित होगा।

इधर राजा जयसिंह ने विजयपुर नगर पर खयं चढ़ाई कर दी परन्तु उसे हस्तगत नहीं कर सके और वार वार उन्होंने वादशाह से सेना की सहायता माँग भेजी, परन्तु औरङ्गज़ेव के निकट उनका सब आवेदन निष्फल गया। अतः महाराजा जयसिंह ने समभ लिया था कि मेरे ससैन्य विनाश होने के अतिरिक्त औरङ्गज़ेव का और कोई उद्देश नहीं है। परन्तु फिर भी उन्होंने विजयपुर को छोड़ अं.रंगाबाद की ओर लश्कर डाल दिया।

मृत्यु पर्थंत श्रीरङ्गज़ेव के विश्वस्त श्रमुचर ने वीराचित कार्य्य किया; श्रीरङ्गज़ेव के श्रमद्र श्राचरण करने श्रथवा हिन्दुश्रों की मृत्तिं नए भ्रष्ट करने पर भी महाराज जयसिंह ने उदा-सीनता प्रकाशित न की। जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि सुग़लों के पंजे से महाराष्ट्र देश निकलना चाहता है तब उन्होंने यथासाध्य वादशाह की रक्षाकी। लोहगढ़, सिंहगढ़ श्रीर पुरन्दर इत्यादि दुर्गों का विजय करना मुसलमानी सेना की शक्ति के वाहर था। इन्हें हस्तगत फरना जयसिंह काही काम था।

परन्तु इस जगत् में इस प्रकार के विश्वस्त कार्यों का पुरस्कार नहीं है। जब श्रौरङ्गज़ेव ने सुना कि महाराजा जयसिंह श्रपने कार्य्य में फलीभूत नहीं हे। सकते तब उसे वड़ी सन्तुष्टि हुई श्रौर उन्हें श्रपमानित करने के लिए दिन्नणदेशस्थ सेनापित के पद से हटा करके दिल्ली बुला भेजा, श्रौर उनके स्थान पर यशवन्ति सिंह को भेज दिया।

वृद्ध सेनापित ने आजीवन यथासाध्य दिल्ली का कार्य्य साधन किया, परन्त् अन्तिम दिनों में अपमानित होने से उनका हृद्य विदीर्ण हो गया और मृत्युशय्या पर पड़ गये !

श्रपमानित, पीड़ित, चुद्ध महाराजा जयसिंह मृत्युशय्या पर पड़े हुए थे, कि इसी अवसर में एक दूत ने श्राकर समा-चार दिया, "महाराज! एक महाराष्ट्रीय सैनिक श्रापका दर्शन किया चाहता है। उसने कहा है कि महाराज के चरणों में पड़कर एक दिन उपदेश श्रहण किया था। श्राज फिर शिक्षा श्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ।"

राजा ने कहा—"समानपूर्वक ले आ्राओ। जो महाशय आये हैं उन्हें हम भली प्रकार से जानते हैं। उन्हें आने दो। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है।"

थोड़ी देर के वाद एक छुझवेशी महाराष्ट्रीय योद्धा वहाँ श्रा गया । राजा उनकी श्रोर देखकर कहने लगे—"सुहट्वर शिवाजी! मृत्यु के पूर्व एक बार फिर तुम्हें देखकर मुक्ते वड़ा सन्तोष प्राप्त हुशा। उठकर तुम्हारे सत्कार करने की श्रक्ति नहीं है। चमा करना वत्स !" गद्गद् वाणी में शिवाजी ने उत्तर दिया—"पितः! जव आप से विदा लेकर में यहाँ से दिल्ली की प्रस्थानित हुआ था तव सुभे इस वात की शंका भी न हुई थी कि आपको इतना शीव इस दशा में देख़ँगा।"

जयसिंह—"राजन्! मनुष्यदेह च्लाभुँगुर है। इसमें विस्मय किंस वात का है? शिवाजी! सुभे जब तुम्हारा अन्तिम दर्शन हुआ था तब से और अबके मुग़लराज्य में कितना अन्तर दीख पड़ता है?"

शिवाजी—"महाराज, श्राप उस समय साम्राज्य के स्तम्भ थे। जब श्राप ही की यह दशा है तब मुगलराज्य की श्रीर धांशा कहाँ ?"

जयसिंह—"चत्स!यह नहीं है। राजपृतसूमि चीरप्रस-विनी है। जयसिंह की मृत्यु पर कोई दूसरा जयसिंह निकल श्रावेगा। श्रव भी जयसिंह के समान सैकड़ों योद्धा वर्तमान हैं। इसलिए मेरे जैसे एक सैनिक के मर जाने से मुग़लराज्य, की कुछ हानि न होगी ?"

शिवाजी—"ग्रापके श्रमङ्गल से श्रधिक मुग़ल-साम्राज्य का श्रीर क्या श्रविक श्रिविष्ट होना शेव रहता है ?"

जयसिह—"शिवाजी ! एक योद्धा के जाने से दूसरा योद्धा आजाता है, परन्तु पाप के जो ज्ञति होती है, उसकी पूर्णता कदापि नहीं की जा सकती। मैंने पहले ही कह दिया है कि जहाँ पाप और कपटाचार है वहीं अवन्यति और मृत्यु के डेरे पड़े हुए हैं। अब उस वात को प्रत्यज्ञ देखलो।"

शिवाजी—"वह क्या बात है ?"

जर्गसिह—"जय मैंने आप को दिल्ली भेजा था तभी आप का हदय वादशाह से निश्चित नहीं था, परन्तु आप दृष्प्रतिक्ष थे। जय तक वादशाह आपका विश्वास करता, आप कभी उससे विश्वास गात नहीं करते। आपके साथ वादशाह सदा-चरण करके दिल्ला देश में अपना एक प्रवल मित्र बना लेता; परन्तु अपने कपटाचरण की बदौलत उसने उसी स्थान पर अपना एक दृष्ट्मेनीय शत्रु वना लिया।"

शिवाजी—"महाराज ! श्रापकी वुद्धि श्रसाधारण श्रीर वहु-दर्शी है। सारा संसार यथार्थ में श्राप को विज्ञ कहता है।"

जयसिंह—"हम श्रौरङ्गेंग के वाप के समय से दिल्ली का कार्य्य करते हैं। शिपत्ति से कप्ट सह कर जहाँ तक सम्भव था वादशाह का उपकार हो किया है। स्वजाति-विजाति की कुछ विवेचना नहीं की। जिस कार्य्य का संकल्प किया था, श्राजन्म उसी को निभाने का प्रयत्न किया है। परन्तु वृद्धावस्था में वाहशाह ने मेरा श्रपमान ही कर डाला। तथापि ईश्वरंच्छा है कि हमने जिन जिन दुर्गों को जीता है वहाँ प्रवन्ध के लिए श्रपने सैनिकों को छोड़ रक्खा है। श्रतः शिवाजी, उसे शिना युद्ध ही श्रपने श्रिकतों को छोड़ रक्खा है। श्रतः शिवाजी, उसे शिना युद्ध ही श्रपने श्रिकतों को स्वयम् स्वति भोगनी पड़ेगी। श्रम्वर के राजगण दिल्ली के विश्वासी श्रौर सहायक होते श्राये हैं परन्तु श्रव श्रागे, से वे भी शत्रु वन जायँगे।"

शिवाजी—"श्राप ने ठीक कहा है। श्रीरङ्गज़ब ने श्रपने दुष्टा-चरण से श्रम्बर श्रीर महाराष्ट्र इन दो देशों की श्रपना शत्रु वना लिया है।" जयसिंह—"हमने तो केवल दो उदाहरण दे दिये हैं कि श्रम्वर देश श्रीर महाराष्ट्र देश। परन्तु सारे भारतवर्ष की यही दशा है। शिवाजी! श्रीरङ्गज़ेव भारतवर्ष के सभी विश्वस्त श्रनुचरों का श्रपमान करेगा। इससे उसके सारे मित्र शत्रु हो जायँगे। क्या हिन्दुश्रों के लिए यह कम है कि उसने काशी धाम में विश्वेश्वर के स्थान पर मसजिद वनवाई है। राजपूतों का श्रपमान किया है श्रीर सारे हिन्दुश्रों पर जिज़िया लगाया है।

थोड़ी देर के बाद जयसिंह श्राँख मुँद कर गम्भीर खर में फिर कहने लगे—माना मृत्यु शय्या पर महान्मा के दिव्य नेत्र खुल गये हैं श्रीर उन्हीं नेत्रों से भविष्यत् देख कर वह राजि के समान वोले—"शिवाजी! हम देख रहे हैं कि इस कपटाचरण के कारण भारतवर्ष में चारों श्रोर युद्धानल प्रज्वलित होगा श्रोर यह दावानल, महाराष्ट्र देश में, राजख्यान में श्रोर वंगाल में प्रज्वलित किया जायगा परन्तु श्रोरङ्गज़ेंव वीस वर्ष भी प्रयत्न करके इस श्रिष्ठ को बुक्ता न सकेगा। उसकी तीच्ण बुद्धि, श्रमामान्य कौशल, श्रोर उसके श्रमाधारण साहस सव व्यर्थ जायंगे श्रोर बुढ़ापे में दिल्ला में वैठकर उसको पश्चात्ताप करना पड़ेगा। युद्धानल प्रवलवेग से जलेगा श्रोर चारों श्रोर से धू धू का शब्द सुनाई पड़ेगा। सारा मुग़ल-साम्राज्य उसी में भस हो जायगा! उसके पश्चात् महाराष्ट्रीय जाति का नक्तत्र वली होगा। महाराष्ट्रगण श्रागे वढ़कर दिल्ली के सूने सिंहासन पर विराजमान होंगे!"

राजा का गला रुक गया और उनसे अधिक नहीं कहा गया वैद्य लोग जो पास ही वैठे हुए थे वे भाँति भाँति का संदेह करने लगे श्रीर कभी स्पष्ट रूप में श्रीर कभी गुप्त रीति से रोग की दशा का श्रनुभव करने लगे।

कुछ देर वाद जयसिंह ने मृडुखर में कहा—"कपटाचारी! अपने आप हो अपना नाश करेगा। सत्यमेव जयति।" इतना कहते ही जयसिंह का श्वास रुक गया और शरीर से प्राण् निकल गये।

## तेतीसवाँ परिच्छेद महाराष्ट्र-जीवन-प्रभात

शिवाजी राजपूर्तों के शिविर से वाहर चले शिवाजी राजपूर्तों के शिविर से वाहर चले श्राये। प्रातःकाल होने के पूर्व ही प्रधान श्रायान सेनापितयों श्रीर श्रमात्यों को उन्होंने एकत्रित कर लिया। थोड़ी देर तक वे उनसे परामर्श करते रहे फिर शिविर से वाहर निकल कर श्रपनी सारी सेना को बुला लिया श्रीर उनसे कहने लगे—"वन्धुगण! प्रायः एक वर्ष हुश्रा कि हमने श्रीरक्षज़ेव से सिन्ध की थी परन्तु उसने श्रपने कपटाचार से सिन्ध की तोड़ डाला है। श्राज हम उन कपटाचरणों का प्रतिशोध किया चाहते हैं। मुसममानों के साथ फिर लड़ाई होनी चाहिए।

जो श्रौरङ्गज़ेव के प्रधान सेनापित थे, श्रौर जिससे लड़ने के लिए ईशानी देवी ने निषेध किया था, जिनसे कि विना लड़े ही शिवाजी परास्त होगया था, उसी महात्मा राजा जयसिंह ने कल रात श्रौरङ्गज़ेव के कपटाचरण से दुःखित हो प्राण त्याग दिये। सैन्यगण ! दिल्ली हमारे लिए कारावास वनी थी श्रौर हिन्दूपवर जयसिंह की मृत्यु ने तो श्रौर भी जलेपर नमक छिड़क दिया। इन सवका परिशोध करना हमारा कर्त्तंब्य है।

मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए महाराज जयसिंह के दिव्य चज्ज खुल गये थे। उन्होंने देखा था कि थ्रौरङ्गज़ेव श्रौर मुग़लों के भाग्य नज्ञत्र श्रवनित की श्रोर भुकरहे हैं। दिल्ली का सिंहासन उनसे छिन जायगा! वन्धुगण ! श्रत्रसर हो, श्रीर पृथ्वीराज के सिंहासन को श्रिष्ठकार में करलो।

पूर्व की श्रोर रक्तिमाच्छ्रटा देख पड़ने लगी है। यह प्रभात की लालिमा है। परन्तु यह हमारे लिए सामान्य प्रभात नहीं है। महाराष्ट्रगण ! श्राज हमारा जीवन-प्रभात है।

सारी सेना श्रौर सैनिकगण इस महावाक्य को सुनकर गर्ज उठे—"श्राज हमारा जीवन-प्रभात है।" श्राज "महाराष्ट्र- जीनव-प्रभात है।"

### चौंतीसवाँ परिच्छेद विचार

रघुनाथ ने पीछे फिर कर देखा तो चन्द्रराव जुमलादार खड़ा है। रोप के मारे उसका शरीर काँगने लगा, परन्तु ईशानी के मन्दिर की प्रतिज्ञा को स्मरण करके ठिठक गया।

चन्द्ररात्र ने कहा-"रघुनाथ, इस जगत् में हम तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। श्रतः एक को श्रवश्य मरना चाहिए।"

रघुनाथ ने कोध को रोक कर धीरे से कहा—"चन्द्रराव! कपटाचारी मित्रहन्ता चद्रराव! तुम्हारे इन श्राचरणों का दग्ड तो शिरच्छेदन है, परन्तु रघुनाथ तुम्हें चमा करता है श्रीर तुम ईश्वर से चमा माँगो।"

चन्द्रराव—"वालक की दी हुई समा हम ग्रहण नहीं करते।
तुम श्रव श्रीर श्रिश्वक जीवित नहीं रह सकते इसलिए जो लगा
कर मेरी वार्तों को खुन लो। जन्मही से तुम हमारे शत्रु हो,
श्रीर हम भी तुम्हारे परम शत्रु हैं।

हम तुम्हारी दशा लड़कपन से जानते हैं। हज़ारों दफ़ा तुम्हारे सिर काट लेने का संकल्प किया है, परन्तु वह न करके तुमको देश से निकलवाया, तुम्हें विद्रोही कहकर श्रपमानित कराया, तुमसे कहाँ तक कहा जाय! तुम हमारे मन्त्रों से कव तक वच सकते हो। तुम्हारे भाग्य मन्द हैं। तुम फिर उन्नित करके सैन्य में सिमिलित हुए हो, परन्तु चन्द्रराव भी श्रपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुआ। यह कभी सम्भव नहीं कि तुम्हारे सिर का छेदन विना किये चन्द्रराव शान्त हो जाय। जब तक तुम्हारे हृद्य का रुधिर पानन कर लूँगा तब कत जीवन शान्तिलाभ नहीं कर सकता।"

रोप के मारे रघुनाथ की आँखें जलने लगीं। उसने कम्पित स्वर में कहा—"पामर! सामने से दूर हो जा, नहीं तो में अपनी पिवत्र प्रतिज्ञा को भूल जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारे पापाचरणों का उचित दएड दूँगा।"

चन्द्रगव—"भीरु ! श्रव भी युद्ध से हटता है ? श्रीर सुन ले, "उज्जैन की लड़ाई में इसीतीर से तुम्हारे पिता का हद्य विदीर्ण हुश्रा था। वह कोई दूसरा शत्रु नहीं था। चन्द्रगव तुम्हारा पितृहन्ता है !"

रघुनाथ से श्रौर कुछ नहीं देखा गया। ज्योंहीं उसने सुना, तरन्त ही तलवार निकाल कर चन्द्रराव पर श्राक्रमण करने लगा। चन्द्रगव भी तलवार चलाने में श्रनाड़ी नहीं था। वहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा। दोनों की तलवारों से दोनों की ढालें नए होगई। दोनों के शरीर से रक्त वहने लगा। चन्द्र-राव भी कम वली नहीं है परन्तु रघुनाथ ने दिल्ली में रहकर तलवार चलाना श्रौर भी उत्तम रीति से सीख लिया था। यहुत देर तक लड़ाई होती रही। श्रन्त में रघुनाथ ने चन्द्रराव को परास्त कर लिया श्रौर उसे भूमि पर दे पटका श्रौर दोनों घुटनों से उसके वन्नःस्थल को दबा लिया। फिर रघु-निथ ने कहा—"पामर ! श्राज तुम्हारी पापराशि का पायश्चित्त होगा, श्रीर पिता की मृत्यु का परिशोध किया 'जायगा।"

मृत्यु के समय भी चन्द्रराव निर्भीक था। उसने विकय-हास्य में कहा—"अव तो तुम्हारी वहन विधवा होगी। इस लिए में सुखपूर्वक प्राणविसर्जन कर सकता हूँ।"

विजली की तरह सब वातें रघुनाथ की श्राँखों के सामने फिरने लगीं। लच्मी ने इसीलिए श्रपने स्वामी का नाम नहीं वताया था श्रौर चन्द्रराव का श्रिनष्ट करने से प्रार्थना की थी। विवहत्ता, रक्तिशाच चन्द्रराव ने चलपूर्वक लच्मी से विवाह किया है! मारे कोध के रघुनाथ की श्राँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं परन्तु फिर भी उसके हाथ की उठी हुई तलवार चन्द्रराव के हृद्य में न धँस सकी। रघुनाथ धीरे में उसे छोड़ कर श्रलग खड़ा होगया।

दोनों योद्धा एक दूसरे को रोप में भरी हुई श्राँखों से घूरने लगे। मानों दो हुताशन लड़ाई से श्रमी श्रलग किये गये हैं श्रीर फिर श्रमी लड़ना चाहते हैं। चूं कि चन्द्रराव श्रसियुद्ध में परास्त हो चुका था इसलिए वह धूल में सने हुए रक्त से श्रमुर के समान दोख पड़ता था श्रीर मारे कोध के जला जा रहा था। इधर रघुनाथ पिता की हत्या की वात श्रीर भगिनी के श्रपमान को याद करके परिशोधके दावानल में जला जा रहा था। इसी वीच में चुनों के भीतर से सहसा एक योद्धा वाहर निकल श्राया। दोनों ने देखा—"ये तो शिवाजी हैं।"

शिवाजी ने कुछ भी न कहा। उन्होंने श्रापने चार सैनिकों को, जो छुपे हुए थे, बुलाने का संकेत किया। तुरन्त ही चारों सैनिक वाहर श्राकर चन्द्रराव के निकट खड़े हो गये श्रीर उसके हाथों से ढाल नलवार छीन ली। फिर उसे वन्दी कर लिया। शिवाजी तो फिर छिप गये। परन्तु रधुनाथ भौंचका हो गया।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही चन्द्राव का विचार है! उसने रघुनाथ के पिता का हनन किया था, इसका विचार नहीं है। रघुनाथ के ऊपर कल आक्रमण किया था, इस दोप का भी विचार आज नहीं है। रुद्रमण्डल पर आक्रमण करने के पहले ही रात्रु रहमतख़ाँ को चन्द्रगव ने गुप्त संवाद दिया था, अब उसका प्रमाण मिल गया है। आज उसी विपय का विचार है।

पहले ही कह श्राये हैं कि श्रफ़ग़ान सेनापित रहमत् लाँ रुद्रमण्डल से वन्दी हो कर लाया गया था, परन्तु शिवाजी ने भद्राचरणपूर्वक उसे मुक्त कर दिया था श्रोर रहमतृ लाँ स्वतंत्र हो कर किर श्रपने प्रभु विजयपुर के सुलतान के निकट चला गया था। जयसिंह ने जय विजयपुर पर चढ़ाई की थी तब रहमतलाँ ने वड़ी वहां दुरी से उनका सामना किया था, परन्तु एक लड़ाई में श्राहत हो कर किर महाराजा जयसिंह का वन्दी हो गया। जयसिंह ने उसे श्रपनी सेना में रखकर उसका वड़ा श्रद्र-सत्कार किया श्रीर उसकी द्वा कराई परन्तु रोग से उसे छुटकारा नहीं मिल सका श्रीर श्रन्त में मर गया।

रहमनखाँ की मृत्यु के एक दिन पहले ही जयसिंह ने कहा था—"खाँसाहिय! अब आप और अधिक जीवित नहीं रह संकते। सारी दवा-दारू वृथा होती जाती है। यदि श्राप इससे कोई हानि न समभें तो रूपया एक वात वता दीजिए।

रहमतख़ाँ ने कहा—"हमें श्रव जीने की लालसा नहीं है।
परन्तु श्रापने जिस प्रकार मेरा श्रादर सत्कार किया है उसके
, लिए मैं कृतज़ हूँ। क्या श्राप जानना चाहते हैं ? मैं श्रापसे
कोई वात छिपा नहीं सकता।"

जयसिंह—"रुद्रमण्डल के आक्रमण के पूर्व ही आपको एक सौनिक ने संवाद दिया था। वह कौन था। हम नहीं जान सके। उसके वदले में एक दूसरा तो अवश्यमेव दण्डित हुआ था।"

रहमतख़ाँ—"हमने उससे प्रतिज्ञा की है कि "श्राजन्म उसका नाम किसी को नहीं वताया जायगा।"

राजपूत ! में श्रापके भद्राचरण से बहुत सम्मानित हुश्रा हूँ। परन्तु पठान श्रपनी प्रतिज्ञाभङ्ग नहीं कर सकता।

जयसिंह — "पठान योद्धा ! में श्रापकी प्रतिज्ञा भङ्ग कराना नहीं चाहता परन्तु हाँ, यदि कोई निद्र्शन हो तो उसे मुक्ते देने में श्राप श्रापत्ति न करेंगे ?"

ं रहमतख़ाँ—"प्रतिज्ञा कीजिए कि यह निदर्शन मेरी मृत्यु के पूर्व न पढ़ा जायगा ?"

जयसिंह ने वहीं प्रतिज्ञा की। तय रहमतख़ाँ ने उन्हें कई एक काग़ज़ों का वएडल दे दिया। रहमतख़ाँ की मृत्यु के पश्चात् जयसिंह ने उन पत्रों को पढ़कर यह निश्चय किया कि "विद्रोही चन्द्रराव है।"

चन्द्रराव ने रहमत्वाँ को अपने हाथ से लिखकर पत्र भेजा था। उसी विषय से सम्बन्ध रखने वाले ये सब पत्र थे जयसिंह' ने उसे पढ़कर यह भी ज्ञात किया था कि चन्द्ररांव ने पठानों से पारितोपिक भी प्राप्त किया था। जयसिंह की सृत्यु के दिन उनके मन्त्री ने यही सब कागृज़ शिवाजी को दे दिये थे।

विचार करने में श्रिधिक समय नहीं लगा। शिवाजी के विरिविश्वल मन्त्रों रघुनाथ न्यायशास्त्रों ने एक एक करके सब पत्रों को पड़ खुनाया। जब पढ़ना समाप्त हुआ तब सारी सेना ने गर्ज कर रोप से कहा—"चन्द्रराव ही विद्रोही है। उसी ने शत्रु को संवाद दिया है और उनसे पारितोपिक लाभ किया है। शोक कि इस दोप में निर्दोपी रघुनाथ फँस गया था।"

उसी समय शिवाजी ने कहा—"पापाचारी विद्रोही! तेरी सृत्यु निकट है। क्या तू कुछ कहना चाहता है ?" मृत्यु के समय भी चन्द्रराव निर्धीक था। उसका दुईमनीय दर्प और साहस तथा श्राममान पूर्ववत् वर्त्तमान था। उसने कहा—"मुक्ते और क्या कहना है ? श्रापको विचारत्तनना प्रसिद्ध है। एक दिन इसी दोप में रघुनाथ को दएड मिला था, श्राज मुक्ते दएड मिल रहा है। मेरे मरने पर फिर एक दिन दूसरे को दएड दीजिएगा। तव श्राप जानेंगे कि यह सब का सब जाल था। इसमें कोई भी सत्य नहीं है।"

इन शब्दों से शिवाजी का क्रोध और वह श्राया। उन्होंने कहा— "जलाद, चन्द्रराव के दोनों हाथों को काट डाल कि जिससे यह और घूस न ले सके। फिर जलते लोहे से इसकें सिरपर "विश्वासंधातक" शब्द लिख दे जिससे फिर कोई इसका विश्वास न कर सके।"

जिल्लादं इसं नृशंस श्रादेश को पालन करने चला। उसी समय रघुनाथ वहाँ श्राकर खड़ा हो गया श्रोर कहने लगा— "महाराज! मेंरा एक निवेदन है।"

शिवाजी—"रघुनाथ ! इस विषय में तुम्हारा निवेदन श्रवश्य सुना जायगा । क्या इसी पामर ने तुम्हारे पिता के माण,नाश किये हैं ? क्या उसकी प्रतिहिंसा लेना चाहते हो ? निवेदन करो ?"

रघुनाथ—"महाराज की श्राज्ञा श्रलंघ्य है; परन्तु हम यह प्रतिहिंसा नहीं किया चाहते। हाँ, इस समय चन्द्रराव के। के।ई फ्ति न पहुँचाई जाय। यहीं मेरी श्राकांचा है।"

सारी सभा निस्तव्ध हो गई!

शिवाजी कोध की सँभाल न सके। उन्होंने कड़क कर कहा—"तुम्हारे प्रति इसने श्रत्याचार किया है। इसी की तुम जमा कराना चाहते हो। राजविद्रोहाचरण की सज़ा सृत्यु है। हम इसे वही दएड दिलावेंगे। जहाद ! तुम श्रपना कार्थ्य करो।"

रघुनाथ, महाराज का विचार श्रंनिन्द्नीय है, परन्तु यह दास प्रभु के निकट भित्ता चाहता है। श्राप मुक्ते जमा करें। शिवाजी के श्रादेश पर श्राज तक किसो ने किर कुछ नहीं कहां है, परन्तु में यही चाहता हूँ कि इसे विना दएड दिये ही छोड़ दिया जाय।

शिवाजी—"इस भिनादान के देने में में असमर्थ हूँ। रघु नाथ, इस वार ते। मैंने तुम्हें जमा किया, परन्तु मैं फिर ऐसा करने में असमर्थ हो जाऊँगा।" रघुनाथ—'श्रापकं दो एक कार्य्य करने में मुके सफलता प्राप्त हुई थी श्रीर श्रापने उसके प्रति इस दास की इच्छित पुरस्कार देने को कहा था। श्राज उसी पुरस्कार की चाहता हूँ कि चन्द्रशब की विना दएड दिये ही छोड़ दिया जाय!

रोप में भरे हुए शिवाजी की आँखा से चिनगारियाँ निक-लने लगीं और उन्होंने गर्ज कर कहा—"रघुनाथ! कभी कभी तुमने हमारे उपकार किये हैं श्रवश्य, परन्तु क्या श्राज उसी द्वारा शिवाजी का न्याय श्रन्यथा किया चाहते हो? श्रव श्रन्यथा नहीं हो संकती। तुम श्रपनी वीरता श्रपने पास रक्खो "

इन तिरस्कृत वाक्यों के। सुनकर रघुनाथ का मुख लाल हो गया। उसने धीर में, परन्तु कम्पित खर से, कहा—"प्रभु! पुरस्कार चाहना दास के। श्रभ्यस्त नहीं है। श्राज जीवन भर में मैंने एक पुरस्कार माँगा है। प्रभु यदि इस पुरस्कार के देने में श्रसमर्थ हैं तो दास फिर कभी न माँगेगा। दास की केवल यही भिज्ञा है। श्रव मुसे सदा के लिए विदा दीजिए। रघुनाथ सैनिक व्रत त्याग करके फिर गोखामी वनकर देश देश भिज्ञा माँगता फिरेगा!"

शिवाजी थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध हो गर्ये थे कि एक श्रमात्य ने शिवाजी के पास श्राकर उनके कान में कहा—"चन्द्र-राव र्घुनाथ का वहनोई है। इसीलिए रघुनाथ उसके प्राण की भिन्ना चाहता है।

शिवाजी ने श्रव विस्मित होकर चन्द्रराव को छोड़ देने का श्रादेश किया परन्तु चल्रनाद करके कहा—"जाव चन्द्रराव, शिवाजी के राज्य से निकल जाव। दूसरे देश में जाकर मित्र का सर्वनाश करो, शत्रुश्रों से पारितोषिक लो, पडयन्त्र श्रीर विद्रोहाचरण द्वारा उसका नाश करो और अपने पापजीवन के भाग्यको रोओ।"

चन्द्रराव भीरुँ न था। वह धीरे धीरे क्रोध से जल रहा था। वह रघुनाथ के निकट आकर कहने लगा—'वालक! में तुम्हारी दया नहीं चाहता और न तेरे दिये हुए जीवन की धारण करना चाहता हूँ!" इतना कहते ही उसने अपनी छुरी से अपना हदय फाड़ डाला और अभिमानी, भीषणप्रतिज्ञ चन्द्रः राव ने अपने चिरनिस्कृतिसाधन की सिद्ध किया। जीवन-श्रूत्य शरीर धड़ाम से सभा में गिर पड़ा।

# पैंतीसवाँ परिच्छेद

#### क्षाई-बहन

िक्किल्लिक्किलिमारा यह उपन्यास पूर्ण हुआ। इसलिए हम उप-हिंद्ध हुई न्यास के समस्त नायकों श्रीर नायिकाश्रों का हिंद्ध कुछ विशेप वृत्तान्त वताना श्रावश्यक सम-

युद्ध जनाईन की पालित कन्या जव से हरी गई थी तव से वे वेचारे पागल से हो गये थे, परन्तु कन्या के फिर मिल जाने से धानन्दाश्र वर्पण करते हुए सरयू को पुलिकत हृदय से लगा लिया और रघुनाथ को बुलाकर श्रच्छी घड़ी, उत्तम नज़त्र में उन्होंने कन्यादान कर दिया। श्रव सरयू को जो सुख लाभ हुशा उसका कौन वर्णन कर सकता है? श्राज चार वर्षों से सरयू जिस देवमूर्त्ति की उपासना करती थी, उसी ने उसी को श्राजहृदय से लगाया है श्रीर सरयू के होठों के श्रपने दोनों होठों से दवा लिया है। श्रहा! क्या कहना है! वह तो उन्मादिनी सी हो गई है। श्रीर रघुनाथ? रघुनाथ ने तो तोरण हुर्ग में जिल स्वप्त को देखा था श्राज वही सार्थक हो यया है। श्राज उसी कराठमाल को वह वार वार हिला रहा है। वही पुण्यविनिन्दित देह श्राज हृदय से लगा हुश्रा है श्रीर उन्हीं स्नेह-पूर्ण नयनों की श्रोर देख देख कर जगत् को रघुनाथ ने मुला दिया है।

सरयू ने श्रपनी सात वर्ष की "दीदी" की मुला नहीं दिया है। रघुनाथ के श्रनुरोध से शिवाजी ने गोकरण की एक जागीर दे दी श्रौर उसके पुत्र भीमजी की पदवी वढ़ा कर उसे हवलदार वना दिया है।

सरयू श्रपनी "दीदी" को सदा श्रपने घर में रखती श्रीर श्रपने पित के साथ उसका भी श्रादर करती। इसी प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु एक दिन एक खदेशीय पात की देखकर सरयू ने श्रपनी "दीदी" का उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के दिन सरयू श्रीर रघुनाथ दोनों उपित थे। सरयू ने कन्या के कान में कहा—"देख दीदी! यही मैंने कहा था। याद रखना। वर से मेरी श्रिधक चाहना रखनी।"

रघुनाथ उस समय से १३ वर्ष पर्धात सुख्याति और सम्मान के साथ शिवाजी के अधीन रहकर कार्य्य करता रहा। यशवन्तिसिंह ने जब यह सुना कि रघुनाथ उन्हों के प्रिय अनुगृहीत गजपतिसिंह का पुत्र है तब उसने रघुनाथ की सब पैतृक भूमि छोड़ दी और अपनी ओर से भी कुछ और देकर उसे वहाँ मेजना चाहा, परन्तु शिवाजी ने उन्हें जाने नहीं दिया और जब तक वे जीवित रहे रघुनाथ को अपने से अलगनहीं किया। परन्तु जब सन् १६८० ई० के चैत्र मास में शिवाजी का शरीरान्त हुआ और उनके अयोग्य पुत्र शम्भूजी का दौर दौरा हुआ तब रघुनाथ ने वहाँ का रहना उचित न सममकर सरयू और जनाईन को ले फिर अपने प्रितामह तिलक्षिंह के सूर्यमगडल दुर्ग में प्रवेश किया।

पाठकगरा । इच्छा तो यह थी कि इसी स्थान पर श्रापसे विदा लेकर चुप हो जायँ, परन्तु श्रभी एक व्यक्ति की कथा

वाक़ी है, शान्त, चिरसहिष्णु, लक्मीरूपिणी लक्मी का हाल श्रीर सुनाना रह गया है।

जिस दिन चन्द्रराव ने श्रात्महत्या कर ली थी उसी दिन रघुनाथ लच्मी से मिलने चले गये। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि लदमी चन्द्ररावके सृतक शरीरके समीप केश खोले विलाप-परिताप कर रही है। रघुनाथ का हृदय काँपने लगा। श्रार्थ-कुल की ललनाओं को जिस भीषण दुःख और यातना का सामना करना पड़ता है उसे कौन वर्णन कर सकता है ? श्राज लदमी के निकट सारा संसार प्रकाश शून्य है। उसका हद्य शून्य हो गया है। शोक, नैराश्य तथा वैधव्य की यातना से हे ईश्वर ! तुम्ही इस वूड़ते भारत को पार लगाओं तो कुशल है, नहीं तो जिस देश में लाखों करोड़ों वाल-विधवार्य हो वहाँ का च्या ठिकाना है ?

रघुनाथ ने उसको कुछ धैर्य्य देना चाहा, परन्तु धैर्य्य तो दूर रहा, लदमी ने श्रपने भ्राता को पहचाना भी नहीं। लाचार रघुनाथ रोता हुश्रा उसके घर से वाहर निकल श्राया।

सन्ध्या के समय रघुनाथ फिर लच्मी का देखने आया। वहन की दशा परिवतित देखकर रघुनाथ की कुछ विस्मय हुआ। उन्होंने देखा कि लक्मी की आँखों में आँस् की एक वूँद नहीं है श्रौर वह धीरे धोरे श्रपने मृतक खामी के शरीर की सुगन्ध से सजा रही है। ऐसा प्रतीत होता था कि मानों वालिका पुतली को पुष्पों से सजा रही है। रघुनाथ घर में आगया। लंदमी भी धीरे धीरे रघुनाथ के पास आगई और धीरे में कहने लगी, "भाई रघुनाथ ! तुमसे यह एक वार श्रौर श्रन्तिम

साजात् है। मैं परम भाग्यवती हुई । मुक्ते श्रव कोई कष्ट नहीं है।"

रोती हुई श्राँखों से रघुनाथ ने कहा—"प्राणों से श्रधिक दुलारी वहन लक्षी ! यदि मैं इस समय भी तुम्हें न दीख सकती तो कव दीखता '!"

लदमी ने श्रपने श्रञ्चल से रघुनाथ के श्राँस पीछ कर कहा— "भाई, सत्य है। तुमने तो बहुत दया की। राजा के निकट प्राण-प्यारे के बचाने की तुमने बहुत प्रयत्न किया है। हमने यह सब कुछ सुना है, परन्तु हमारे भाग्य में तो यही लिखा था। ईश्वर तुमहें सुखी रक्खें।"

रघुनाथ—"लहमी! तुम बुद्धिमती हो। तुमने अपने असहा शोक की किसी प्रकार से रोका तो। मुक्ते इससे वड़ी संतुष्टता हुई। मतुष्य जीवन ही शोकमय है। जो लिखा था वह हुआ। अब धैर्य्य धारण करो। चलो, मेरेधर चलो। यदि भाई के यल से, उसके स्नेह से, कुछ भी तुम्हारे शोक में न्यूनता हुई तो मुक्ते परम आनन्द होगा।"

इस वात की सुन कर लदमी हँस पड़ी। इस हँसी की देख कर रघुनाथ के प्राण सूख गये। लक्ष्मी ने कहा—"भाई! तुम दया की खान हो, परन्तु ईश्वर ने खयम् लदमी की सान्त्वना देदी है और शान्तपथ दिखा दिया है। दासी की जीते समय जी भले मालूम होते रहे वही प्राणप्यारे मरने पर भी परम सुख राशि प्रतीत है। रहे हैं।

रघुनाथ के मस्तक पर मानों वज्र द्रट पड़ा। उन्होंने अभीः तक लदमी के स्पष्टभाव की नहीं समका। वह श्रभी तक लद्मी की प्रतिक्षा के भंग करने का यल करता हो रहा। भाँति भाँति के उदाहरण दिये, लाखों तहर से समकाया; यहाँ तक कि एक पहर भर लद्मी से तर्कना करते ही व्यतीत होगया। परन्तु धीर गम्भीर दृढ़प्रतिक्ष लद्मी का यही उत्तर था—"हृद्येश्वर हमें बड़े व्यारे हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं सकती।"

फिर रघुनाथ ने सजल नयन हो कहा—"लिंदम ! एक दिन मेरा भी जीवन नैराश्यपूर्ण था। मैंने भी जीवन त्याग करने का संकल्प किया था। परन्तु वहन ! केवल तुम्हारे ही उपदेशों, प्रवोधनों श्रौर तुम्हारे ही स्नेहमय शब्दों से मैंने उस संकल्प का त्याग किया था श्रौर कार्व्यसाधन में तत्पर हुआ था। श्रव च्या तुम मेरी वात न मानोगी ? च्या तुम्हें भाई का स्नेह नहीं है ?"

लदमी ने पूर्ववत शान्तभाव से उत्तर दिया—"भाई! में उस वात को भूली नहीं हूँ। तुम लदमी की प्यारे हो। परन्तु विचार कर देखों तो. जिससे अनेक आशायें थों, जो जीवनाधार था, क्या उसी भाँति की आशायें तुम्हारी भी थीं? तुम पुरुष हो, अनेक आशायें तुम्हारे मन में उठेंगी और उनमें कुछ लुप्त हो जायेंगी और कुछ सिद्ध होकर रहेंगी। भइया! उस दिन तुमने वहन की वात मानी थी। आज तुम्हारा कलंक दूर होगया; परन्तु क्या इसी भाँति तुम्हारी बात मानने से में संसार में अलङ्कत रह सकती हूँ? क्या मेरे वह प्राणपित फिर संसार में दर्शन दे सकते हैं? भइया! तुम लद्मी का लड़कपन से स्नेह करते हो। इसलिए तुम मेरे मार्ग में काँदा न वोश्रो। मुके प्राणेश्वर के संग जाने दो।" रघुनाथ निरुत्तर होगया। स्नेहमयी भगिनी के अञ्चल में मुख छिपा कर वह लड़कों की भाँति रोने लगा। इस असार कपटरूपी संसार में भाई-वहन के अखएडनीय प्रेम के समान और कौन पवित्र निष्कलङ्क प्रणय है? स्नेहमयी भगिनी की भाँति अमृल्य रल इस विस्तीर्ण जगत् के अतिरिक्त और कहाँ मिल सकता है?

श्रांधी रात के समय चिता तैयार हुई। चन्द्रराव का शव उस पर रक्खा गया। हास्यवद्ना लद्मी ने सुन्दर वस्त्र श्रीर श्रलङ्कार, रत्न,मुक्ता इत्यादिकों को दे देकर लोगों से विदा ली।

लदमी चिता के पास पहुँची। उसने दासियों के श्राँसुश्रों को श्रपने श्रञ्चल से पोंछा श्रौर उन्हें समभाया, वुकाया, धैर्थ्य धारण कराया। जातिकुटुम्वियों से विदा ली, गुरु श्रादि के पद्धूल को मस्तक पर लगाया। सभी की श्राँखों में जल भर श्राया परन्तु लदमी ने मीठी वातों से सब को प्रवोधित किया।

श्रन्त में लदमी रघुनाथ के पास श्राई श्रौर कहने लगी-"भाई ! लड़कपन ही से तुम मुक्तको वड़ा प्यार करते हो । श्राज
लदमी भाग्यवती होगी, चिरसुखिनी होगी। एकवार श्रौर प्यार
से वहन की विदा दो, लदमी की विदा करो।"

श्रव रघुनाथ से श्रौर नहीं सहा गया। वह लदमी का हाथ पकड़ कर वालकों की भाँति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लदमी की श्राँखों में भी जल श्रागया!

सस्तेह भाई की श्राँखों का जल पांछ कर लक्ष्मी ने कहा— "छी, भाई | पिता की भाँति तुम में साहस है, फिर भी तुम्हारी श्राँखों में जल श्रागया।" क्या शुभकार्थ्य में रोना चाहिए ? जगदीश्वर तुम्हें श्रौर यशस्वी करें श्रौर संसार में तुम्हारी कीर्ति फैले। लदमी की वस यही श्राक्तांचा है। रघुनाथ, तुम सुख से रहो। भाई! विदा दो। दासी के लिए सामी को प्रतीचा करनी पड़ती होगी।"

कानर स्वर में रघुनाथ ने कहा—"तुम्हारे विना जगत् तुच्छ ' प्रतीत होता है। श्रव संसार में रघुनाथ की क्या श्रावश्यकता' है ? प्राणमयी लक्ष्मी ! तुम्हें कैसे विदा दूँ। तुम्हें तजकर कैसे जीवन व्यतीत करूँगा ?" इस तरह चिल्लाकर रघुनाथ भूमि पर ग़िर पड़े।

श्रनेक यल करने लहमी ने रघुनाथ को उठाया। फिर श्राँखों का श्राँस पोछा; वहुत समकाया वुकाया श्रीर कहा—"तुम वीर पुरुप हो, पुरुष का जो धर्मा है उसका तुम पालन करो श्रीर लहमी को नारीधर्म का पालनकरने दो। देरी मत करो। रोको मत। यह देखो, पूर्व की श्रोर लालिमा दीख पड़ती है। श्रव तो लहमी को जाने दो।

गद्गद् खर में रघुनार्थ ने कहा—"लद्मी! प्राणमयी लद्मी! इस जगत् से मैंने तुक्के विदा दी, परन्तु इसी श्राकाश उसी पूर्णधाम में फिर हमारा साज्ञात् होगा। शोक!

यह संसार मेरे लिए मृतवत् है।

भाई के चरणों की धूल लेकर लक्मी चिता के समीप चली गई और खामी के दोनों पैरों को मस्तक पर खापित करके कहा—"प्राणेश्वर | जीवन में तुमवड़े प्यारे थे। ग्रव भी श्रनुग्रह करो। तुम्हारे पैरों द्वारा किर में तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जन्म जन्म तुम्हीं मेरे खामी वनो और लक्मी तुम्हारी पदसेवा में तत्पर हो।"

धीरे धीरे लच्मी ने चिता का श्रारोहण किया। खामी के पैरों के समीप वैठ गई श्रीर दोनों पैरों को भिक्तभाव से हृदय में लगा लिया। लच्मी ने श्राँखें मूँद लीं श्रीर ऐसा प्रतीत हुश्रा कि मानों उसके प्राण उसी समय खर्ग को प्रसान कर गये।

श्रश्नि जलने लगा। वड़े ज़ोर से श्राकाश में "धू घू" का शब्द होने लगा। पहले श्रश्नि की जिह्ना लदमी के पवित्र शरीर की धाटने लगी। फिर शीघ ही तेज़ी के साथ उसके मस्तक के ऊपर से होकर लपट निकलने लगी। फिर श्राकाश में शब्द होने लगा। सती होते समय लद्भी का एक केश भी कम्पाय-मान न हुश्रा।

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त थं शरीरम् श्रोडम् इतो सर क्लिवे स्मर इत थं स्मर। ईशोपनिपद्

शांतिः शांतिः शांतिः